अपने ग्रन्यविश्वास को त्याग कर सवको मित्र की दृष्टि से देखने छने। इसी छिये स्वामाजी ने शुद्धि के महान्यक्ष को शुक्ष किया था।

यह प्रसन्नता की बात है कि बहुत से मुसलमान भाइयों ने स्वामी श्रद्धानन्द्जी की मृत्यु पर शोक के प्रस्तात्र पास किये हैं और बहुतों ने यह भी कहा है कि कुरान इस प्रकार की हत्या की शिक्षा नहीं देता। भारतीय मुखलमानों में इतना भाव भी आना आशासूचक है किन्तु इस भयानक हत्या के पहले और पीछे की सब घटनायें इस बात की सिद्ध करती हैं कि 'स्वामीजी की हत्या का दोप एक अन्दुल रशीद यर नहीं किन्तु उस वर्म की शिक्षा पर है जो अन्दुल रशोद को उत्पन्न करती 🕆 है। इहा जाता है कि इस हत्या की जिम्मेवारी न इसलाम और न भाग्त के मुसलमानों पर है किन्तु अकेले अब्दुल, रशीद पर है। मौलाना आजाद ने कह दिया कि घातक पागल है और अदानन में उसे सन्दमुन पागल सिद्ध करने का यत्न किया गया है। मि० फू बन कहते हैं कि यदि यह सच है कि एक मुलल्यान ने स्वामी श्रद्धानन्द को मार डाला है तो उन्हें यह समभा में नहीं आता कि कोई मुसलमान कैसे धर्म के खातिर एक गैरमुसलिम को मार सकता है। कई देशमकों ने इस यात पर ज़ोर ।दया है. कि स्वामी श्रद्धानन्दर्जा की हत्या का संबंध कुरान वां इसलाम से नहीं है। स्वामी श्रद्धानन्दजी का करू मानवी इतिहास में भयानक घटना है। हिन्दू जाति के

लिए यह और भी भयानक है। मालाबार में धर्मान्ध्र मीपला मुजलमानों द्वारा हिन्दुओं पर किये गये अत्याचारों से प्रारम्भ करके कोहाट के भयानक अग्निकाण्ड, सहारतपुर और देहली के दंगे और अन्त में स्त्रामीजी का करल ये सब एक भीषण रोग की ्र चना देते हैं। यदि स्वामी ी की इत्या एक सुसलमान के रोगा दिमाग का परिणाम होता तो खामोजी की अरथी पर पत्थर न वरसाये जाते और न अभियुक्त अन्दुल रहाीद की गाजी बना कर उसकी तसवीरें दिल्ली श्रीर इलाहाबाद और महास के बाजारों में बेचने की कोशिश की जाती। बंगलोर के मि० रजनी के यह कहने पर कि स्वामी श्रद्धानन्द का हत्याप स्वर्ग में नहीं नरक में जावेगा। वहाँ के मुसलमानों ने पत्र द्वारा उनको यहाँ तक धम है। दो कि वे जब मरेंगे उनको कव रेस्नान में नहीं गाड़ने दिश जावेगा । मेरठ में स्वामाजीकी हत्या के दिन मुखलमानों ने रोशनी की। डाक्टर सैफुई।न किचलू और मी॰ मुह्यमद अलीने जामा मसजिद में मुसलमानों ने यह प्रार्थना करवाई. थी कि अभियुक्त अन्दुल रशीद वेगुनाह सावत हो। ये सारी वार्त सिद्ध करती हैं कि इसलाम की शिक्षा इस सब की तह में हैं। अभियुक्त अब्दुल रशीद का जो वियान हत्या के दिन अखवारों में छपा है उसमें उसने यह कहा है कि मैंन एक काफ़िर को मारा है और वहिस्त में जाऊँगा—मौलाना मुहम्मद अर्ला कहते हैं कि यह कोई बड़ा बहादुर है जो इस दिल्री से कहना है कि हों मैंने कुल किया है। कितने हा प्रसिद्ध लेखका और नेवाओं

तक ने स्वामीजां को इसलाम का शत्रु कहा था और उनकी हत्या करनेवाला उनको मार कर अपने विचार में 'गाजो' चना है। इसले स्पष्ट सिद्ध होता है कि स्वामोजी की हत्या की ज़िम्मेवारी मारनेवाल पर नहीं किन्तु इसलाम की शिक्षा पर है जो अपने अनुयायियों को यह उपदेश देनी है कि खुदा और मुहम्मद साहेत्र दोनों या एक को न माननेवाले काक्सर हैं और काफ़िर को गारना मुसलमानों का कर्तव्य है और काफ़िरों का धातक पाज़ों कहाता और यहिस्त में जाता है।

जिस असहिण्युता की शिक्षा ते गुरु तेग्यहादुर का सिर छिया, जिसने गुरु गोधिन्द्रसिंह के वच्चों की बिल ली, जिस इसलाम की मज़हरी प्यास को बुक्ताने के लिए बन्दे वैरागी और इस्तिकतराय का खून बहाया गया, जिस तास्सुवी इस्लामी तलवार द्वारा धर्म वीर लेखराम बिलदान हुए उसी इस्लाम की शिक्षा ने शुरवीर नेता स्त्रामी श्रद्धानन्द के प्राण लेने का दुस्सा-इस पैदा किया। स्त्रामीजी को मारनेवाला था अन्य मुसलमान इमारे माई कहे जा सकते हैं पर इस्लाम की इस प्रकार की शिक्षा हिन्दुओं का ही नहीं मनुष्य मात्र का शत्रु है और भारत की स्वतंत्रता, जातीय एकता के मार्ग में भारी ककावट है। जब तक इस्लाम का यह वर्तमान रूप भारत में मौजूद है और जब तक बहाँ के मौज्वी और मौलाना अपने अनुयायियों के। यह शिक्षा देते नहीं। कि हिन्दू काफिर हैं या काफिर को मारनेवाला गाज़ी बनकर बहिस्त में जाता है तब तक हिन्दु-मुसलिम एकता का प्रश्न कभी हल नहीं हो सकता। भारत के दुःख तभी दूर होंगे जव दर्जी की तरह यहाँ के मुसलमान कुरान की असिहिण्युना और करता से भरी इस शिक्षा को त्याग देंगे। यदि भारत में कोई भी सुधार अभीए है तो इस्लाम की इन शिक्षा से पहले युद्ध करना होगा। विचारों की स्वतन्त्रता, प्रचार की स्वतंत्रता, बुद्धिबाद इन सब का इस्लाम शत्रुं है। जिन लोगों ने कुरान और इस्टाम के खून से रंगे हुए इतिहास का अध्ययन किया है: वे सब इस बात का मंत्र प्रकार जानते हैं। इस कुरान की आयतों और हदीसों से यह दर्शाना चाहते हैं कि इस्लाम इतर धर्मावलिवयों के साथ किस क्रुग्ता के व्यवहार का उपदेश करता है। किस तरह सहिष्णुना बुद्ध, तर्क, युक्त, दया और न्याय को अर्द्धचन्द्र देकर इसने वाहर निकाला है। 'हरचे शक आन्द काफिरे गर्दर कुगन की ही शिक्षा का परिणाम है। धर्म प्रवार के लिए तलवार चलाने की आज्ञा कुरान को छोड़ कर और किसी पस्तक में नहीं मिलती।

# इसलाम की शिचा क़रान के शब्दों में

अपनी वार्तों को मैं कुरान की आयर्तों से ही सिद्ध करना चाहनां हूं। ये आयर्ते मिर्ज़ा अबुल फंजल के कुरान के अग्रेज़ी अनुवाद से उद्धृत की गई हैं। अनुवादकों ने काफ़िर का अनुवाद वाद Disbeliev'r. Misbeliever या Digodly किया है। इमने आ त का शब्द काफ़िर अनुवाद में रहने दिया है। कुरान क्सि को काफ़िर कहता है :—

The faithful are only those who believe in God and his apostle

त्रर्थात् जो खुरा और मुहभ्मद साहेव को पेगम्बर मानते हैं वह मुसलमान हैं। सुरा अलनूर

Verily the religion with God is Islam. Page 602 Vol II Sura alimran.

And he who seeks other, than Islam for a religion, it shall not be acce Pted of him and he shall lie in the hereafter of the losers.

How shall God guide a people who are kofirs.

Page 693 Vol II Swa alimran.

अर्थः—इसलाम ही एक खुदा का मजहव है जो किसी' अन्य धर्म को स्वीकार करेगा खुदा उसले खुश न होगा, वह मर कर घाटा उठावेगा। खुदा काफ़ितेंको सस्ता नही दिखाना। सरा अल्डमरान।

खुरा को मानने पर मुहम्मद साहव को न मानने से मनुष्य काफिर ही रहता है।

O ye who believe, fear God and believe in his apostle. अर्थात् ऐ मुसल्मानो ! खुदा से डरो और मुहम्मद का पैगम्बर मानो ।

. इसलाम के प्रचार के लिये काफ़िरों से टहने और उनको मारने की कुरान में आहा— - · And fight kafirs until there be no discord, and the religion be wholly of God.

Page 567 Vol II Sura. Ital अर्थात् काफिरों से उस वक्त तक लड़ो जब तक सारी दुनिया में इसलाम न फैल जावे। सुरा इंफाल

When thy Lord inspired the angels—I am with you, so make firm those who believe presently will I cast into the hearts of those who are kafirs dread; so strike off the necks; and strike off from them every finger tip-

Page 558 Vol II.

अर्थात्—खुरा कहता है कि पे मुहम्मद त् मुसल्मानों को हढ़ कर और उनसे कह दे कि काफिरों के दिलों में मैंने भय डाल दिया है। वे काफिरों की गर्दने काट देवें यहां तक कि अँगुलियों के भी टुकड़े कर देवें। सुरा इन्फाल

Muhammad is the apostle, of God and those who are with him are severe to the kafirs, compassionate among themselves.

Page 922 Vol II Sura Fatah.

अर्थात्—मुहम्मर खुरा का पैगम्बर है—जो उसके साधी का अनुवाया है वे काफ़िरों के लिये भयानक है, उनसे कठोरता करते हैं पर श्रापस में प्रेम से रहते हैं। सुरा फ़तह

And when the sacred months are passed kill the polytheists, wherever ye find them, and seize them and besiege them and lay in wait for them in every ambush.

but if they repent and are steadfastiin prayer (Namnz) and give alms then let them go their way, verily God is Forgiving, Compassionate,

सर्थात् जब पवित्र महींने गुज़र जावें तब मृर्तियुजकों की जहां पाओ मार डालो उनकी चात में छिप फर बैठो और छुप कर मारो । पर यदि वे तोबा करें ( इसलाम व्यूल करें ) और नमाज पढ़ें तो उन्हें अपने राम्ते जाने दो, छोड़ हो खुश दयालु वस्काने वाला है।

जो मुमलमान यह कहते हैं कि सिर्फ लड़ाई में ही काफ़िरों कों मारने की कुरान में आज़ा है वे पवलिक को वहकाते हैं। इसी आयत को कुरान के माध्यकार "लाइकराह फिहं।वें" वाली आयत जिसमें लिखा है कि मज़हव में ज़वरदस्ती नहीं है को नासिख़ अथीत यह करनेवाला मानते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है अगर काफर इसलाम कवल न करे तो उन्हें मार डालो।

O ye who believe, take not, your fathers, and your brothers for patrons if they love infidelity, (knfr) above faith; and whose ever of you takes them for patfrons—these they are the wrongdoers.'

Page 958 Vol II Sura Toba.

3

अर्थात् ए मुसलमानो ! तुम अपने वाप, माई का भी साथ मत करो । उन्हें बड़ा मत मानो र्याद वे काफिर हैं और जो इनका साथ देगा पापी होगा। Fight those who believe not God and the day of the here after, and for bid not what God and His apostle have forbidden, and who practise not the religion of truth among those who have been given the book until they pay the tribute (Jazia) out of hand and are humoled.

अर्थात लड़ो उन लोगों से जो विश्वास नहीं रखते अल्लाह पर, न पिछले दिन पर (अर्थात क्यामत पर) न हराम जानें, जो हगम किया अल्लाह ने और रस्ल ने और न कव्ल करें दीन सचा वह जो िताव बाले हैं। (अर्थात यहुई। वा ईसाई आदि) यहां तक कि देवे जिल्या सब एक हाथ से और होतें वे कदर। सुरा तोवा।

O thou pro phet, strive against kafirs and hypocrites (Monefiks) and he stern against them, and their abode is Hell and evil the Journey. Poge 982 Vol 11jSora toba.

क्रथांत प मुहम्मद त् काफिर और मोनाफिकों से छड़ और उन पर सब्ती कर उनका स्थान नरक है, वह बुरी जगह पहुँचें। इस आगत को ''धर्म में बढात्कार नहीं है' वासी आयत का नासस्य वससाया जाता दें।

O ye who believe fight those who are near to you of the kefirs and let them find in you sternness, and know that God is with the pious.

Page 1006 Vol 11 Sura Toba, ...

अर्थात् ए मुलन्जमानो अपने नज़दीक के काफिय से छड़ो और तुम में वर पाउँ सक्षा और उन्हें पता छने कि अस्आह मुललमानों के साथ है। सुरा तोया।

लड़ते रही लोगां से जबतक कि वे मुजलमान न बन जाउँ।

Say thou to those who were left behind of the Arabs of the desert, Now shall ye be called forth against a people of severe Violence, ye shall fight them, or they shall be (become) Maslims. And if ye obey, God will giv you a goodly recompense, but if ye turn back as ye turned back before He will torment you with a painful torment.

page 916 Vol II Sura Toba.

अर्थात् ए मुहम्मद् ! त् पछि रह जानेवाले अरव लोगों से कह दे कि उनको उन लोगों से लड़ना पड़िया जो बड़े कूर हैं। और या तो वे मुपलमान बन जावेंगे या लड़ाई जारी रहेगी जब तक शत्रु मुसलमान न बने। इसके लिए अल्लाह तुमको बहुत उत्तम प्रतिपल देगा; पर यदि तुम मुख मोड़ोगे तो बहुत दुःख से पीड़ित किए जाओगे।

So when ye meet those who disbelive strike off their necks, untill ye have slaugh tered them, then bind fast the bonds.

And those who are killed in the way of God, He will never make their work go wrong.

And He will make them enter the garden of which he has told them.

Page 581 Vol II Sura Mohammad.

अर्थात् काफ्गों को जनां पाओ करल करो और जकड़ लो। जो काफिरा से लड़ते हुए मारे जाते हैं वे वहिस्त में जाते हैं। सुरा मुहम्मद।

O thou prophet, urge on the faithful to fight; if there be of you twenty to persevere they shall conquer two hundred, and if there be you an hundred, they shall conquer a thousand of those who are kafir for that they are a people who do not discern.

.Page 577.Vol II Sura Infal.

अर्थात ए मुहम्मद ! मुजलमानों को काफिरों से लड़ने के लिए प्रेग्णा कर उनसे कह दे कि यदि तुम बीस होगे तो . २०० को और यदि १०० होगे तो १००० काफिगों को जीत लोगे -क्योंकि काफिर देखने नहीं।

जो मुसलमान ये कहते हैं कि इस्लाम किसी से पहले लड़ने वा वार करने की आज्ञा नहीं देता वह इस्लामिक शिक्षा के सरासर विरुद्ध कहते हैं यहाँ तो विना कारण काफिरों को मारने का स्पष्ट उपदेश है। इसी के उत्तर में शायद गुरु गोबिन्द सिंह जी ने कहा था:—

गीद्डों से में शेर छड़ाऊँ। विड़ियों से मैं वाज़ मराऊँ॥ सवाहाख से एक छड़ाऊँ। तो गोविन्द्सिंह नाम धराऊँ॥ जिस लमय हज़रन मुइम्मइ साहव अरव में आने नृतन सम्मद्दाय, इस्लाम धर्म, का प्रचार कर रहे थे उस समय अरव में कई प्रकार के मनुष्य निवास करते थे। मुख्य कर यहूदी; हंसाई: सावईस तथा अरव के मृतिपूजक कुँश आदि इस द्वीप में वसते थे। बौद्ध धर्म के सहश इस्लाम का प्रचार केवल उपदेश मान से न तो हज़्यत मुहम्मद साहव के समय में ही। द्वा और ज उनके पश्चात् उनक प्रतिनिधियों के समय में ही। दरन उपदेश के साथ साथ अस्त्रहास्त्र को धर्म प्रचार करने में बहा जर्ब्ह्स साधन माना जाताथा इस्लाम इनिहास पढ़ने से विदित होता है कि अधिकांश इस्लाम का प्रचार इस साधन से हुआ है जिसका स्पष्ट आदेश कुरान में तथा हुदीसों में विद्य-मान है और इस्लाम। इतिहासों में भी इसका उल्लेख पाया जाता है।

मुसलमान बादशाहों ने अपने अधोनस्थ देशों में कैसे
अत्याचार तथा ज़ोर जुस्म के साथ इस्लाम का प्रचार किया यह
बात इतिहास पढ़ने वालों पर अच्छो तरह प्रकट है। बीसवीं
दाताब्दी के शिक्ति मुसलमान प्रायः इस कथन को अपने धर्म
पर कल्कु समझते हैं और यह दिखलाने की चेष्ठा करते हैं कि
मुसलमानों ने धर्मप्रचारार्थ कभी मा अल्प-शल्म का सहारा नहीं
लिया और जो कतिपय ऐतिहासिक विद्वान ऐसा लिखते हैं।
उन । उद्देश्य ऐसे लेखों द्वारा इस्लाम को बदनाम करने का
है। अतः हम इस लेख में जो प्रमाण उद्दश्वत करेंगे वह प्रायः

सवके सब ऐसे प्रामाणिक प्रन्थों से ही करेंगे जिसे इस्लामी जगत के मानने में तिनक भी हिचकिचाहर नहीं है और जो कुरान आदि की आयतें होंगी उनके भाष्य भी प्रामाणिक ही होंगे। अस्तु, निष्पक्ष विद्वान खर्य सत्यासत्य का निर्णय कर इस विषय में चाहे जैसी राय स्थिर करें।

आज़कल कित्य मौलवी अपने सम्प्रदाय को इस कलंक से मुक्त सिद्ध करने क लिये कुरान से एक आयत ऐश किया करते हैं और उसका अर्थ करके यह दिखलाने की चेष्टा करते हैं कि कुरानी शिक्ता यह है कि धर्म के विषय में किसी पर बला-त्कार नहीं करना चाहिये। भोले भाले मनुष्य प्रायः इस बात को ठीक समझ बैठते हैं। कारण कि इन्होंने प्रथा तथ्य साध्याय तो किया ही नहां है और न इस्लाम के इतिहास ही से अवगत हैं अतः सबसे प्रथम इसी पर यह विचार किया जाता है।

"ला इकराह फिद्दोने कदर तबैयनर्रदादो मिन लगेये।' इरान सुरत अलवकर रक्कअ ३४ में यह आयत है।

मौलाना मुहम्मद अली खाहब अंग्रेजी में इस आयत का अनुवाद इस प्रकार करते हैं:—

"There is no Compulsion in relgion. truly the right way has become clearly distinct from wrong

अर्थात् धर्म में वळान्कार नहीं है निश्चय पूर्वक सन्मार्ग असनमार्ग से पृथक हो चुका है। और इस आयत पर यह टिप्पणी चढ़ाते हैं:--

"To all the non-sense which is being talked about the Propht offering Islam and sword as alternatives to the pagan Arabs this verse is a sufficient answer. Being assured of success the Muslims are told that when they hold the power in their hand their guiding principle should be no Compulsion in the matter of religion....."

अर्थात् मुसलमान धर्म के प्रवर्तक नवी के विरुद्ध जो यह प्रलाप किया जाता है कि उसने मृर्ति-पूजक अरव्वासियों को इस्लाम और तलवार दो ही विकल्प दिये थे इसका यह आयत काफ़ी जनाव है। अपनी सफलता को निश्चय जान कर मुसलमानों को कहा गया है कि जब उनके हाथों में शक्ति हो तो धर्म में किसी पर अत्याचार न करना ही उनका पथद्र्शक सिद्धान्त होना चाहिये।

इसमें कोई स-देह नहीं कि उपर्युक्त आयत से स्पष्ट है कि
धर्म प्रचार में चलात्कार करना ठीक नहीं है। परन्तु विचार
करके देखा जाय तो हात होगा कि उपर्युक्त आयत के द्वारा
जनता का महान धःखा दिया जा रहा है और सत्य धात को
छिंपाने की चेष्टा की जा रही है। कुरान पढ़नेवालों पर विदित
है कि हुरान का अर्थ तथा भाष्य करने में कतिपय विद्याओं की
आवश्यकता है जिन के जाने चिना कुरान का चास्तविक अर्थ
कोई नहीं समझ सकता। उन कतिपय विद्याओं में सं [१]

"इस्मे शाने नज्ल" [अर्थात् इस वात की िया की कीन आयत किस स्थान पर किस समय तथा किस मनुष्य के सम्बन्ध में उतरी ] तथा [२] इस्मे नासिख मनस्ख [अर्थात् इस वात का शान कि कीन सी आयत कुरान में मनस्ख हो गई तथा उस आयत को मनस्ख करनेवाली कीन सी आयते हैं ] इनके जाने विना आयतों का यथार्थ अर्थ कोई जान ही नहीं सकता। सब न प्रथम यह करना है कि कुरान की उपर्युक्त आयत जो हज़ात मुहम्मद साहेव पर उतरी उसके उतरने का क्या कारण था तथा किसके सम्बन्ध में उतरी।

रोख इन्न कसार ने कहा है कि विद्वानों ने वर्णन किया कि इस आग्रत के उतरने का कारण अनसर की एक जाति के सम्बन्ध में है यदापि इसकी आज्ञा सब के लिये समान है। फिर इन्न-ज़रीर के सनदों से इन्नआव्यास से रनायत की कि अनसार में कतिपय पेसी लियाँ थीं जिनका बच्चा जीवित नहीं रहता था तो वह उस बच्चे के जी वन रखने के लिये यह प्रतिज्ञा कर लिया करती थीं कि यदि मेरा बच्चा जीवित रहेगा तो में इसे यहूदी सम्प्रदाय में कर दूँगी। फिर जब बनुज़ीर को देश निकाल दिया गया तो इनमें अनसार के ऐसे बेटे भी थे अनः अनसार ने कहा कि हम अपन बेटों को नहीं छोड़ने अर्थात् ज ने न देंगे। इसपर अल्लाह तआला ने का माया।

"ला इकराह फिद्दी ने' कद०, इत्यादि।" अर्थात्धर्म में वलास्कार नहीं है।

इस कथा के सत्य होने में बड़े बड़े मुसलमान धर्मान्यक्षी

की साक्षी है। यथा (१) आवृदाऊह (२) नसाई (२) इन्न अवीहातिम (४) मोजाहिन्द (५) सईद विनन्नवोर (६) शास्त्रवी (०) इसन वसीर इत्यादि। (देखो तफसोर मचाहिनुर्रहमान उक्त आयत के भाष्य में पृष्ठ १९।)

उपर्युक्त कथा के सम्बन्ध के साथ साथ आयत का अर्थ करते से स्पष्ट है कि इस आयत का उद्देश्य यह था कि अनसार स्थियों को जो अपने छड़कों को उनकी इच्छा के अभाव में उन्हें यहूदी बना दिया करती थीं उन्हें ऐसा करने से रोका गया। अर्थात् यहूदी किसी को इस प्रकार न बनाया जाय। परन्तु अन्य-मतावछिन्दयों पर बहारकार करके उन्हें मुसलमान बनाया जावे इस बात का निषेध इस आयत में नहीं है। वरन् तकसीरों के पढ़ने से उलटा हो परिणाम निकलता है।

मौळबी सण्यद अमीर अळी लाहेव ने इस आयत के भाष्य में कितपय विद्वानों के कथन उद्धृत किये हैं उनमें से एक कथन यह है कि । "यह आयत मनस्ख है, इसिळिये कि इसमें धर्म में बळात्कार करने का निषेध है। हाळाँ कि स्वयं हज़रत मुहम्मद साहेव नेअरवनिवासियों पर इस्ळाम धर्म स्वीकार करने के ळिये बळात्कार किया और इनसे छड़े यहाँ तक कि वह ळाचार होकर मुसळमान बन गये और सिवाय मुसळमान होने के हज़रत और किसी बात पर राज़ी न हुए।" इत्यादि।

(देखो तफसीर जामिउल वयान मवाहिन्नुर्रहमान उक्त आयत का भाष्य पृ०्१८।) मौळवी मुहम्मद अळी ने इल आयत पर टिप्पणी चढ़ाने के पूर्व इसके शाने नजूळ पर कुछ विचार नहीं किया और न इसी ओर ध्यान दिया कि आयत इस्लामी विद्वानों के सिद्धान्ता- नुसार मनस्ख है अर्थात् इस आयत की आक्षा उठा दी गई। अतः इस्लाम का यह सिद्धान्त नहीं रहा अन्यथा खर्य इज़रत मुहम्मद क्यों अरवीं पर इस्लाम स्वीकार करने के लिये वलाकार करते। अब देखिये इस आयत के नासिख़ अर्थात् इसकी आज्ञा को रद करनेवाली जो आयते हैं उनमें क्या भाव झळकते हैं। तफ़सीर हुसेनी का कर्चा भी लिखता है:—

हुक्म ई आयत व आयत कृताल मनसूख अस्त अकृ तमाम कृतायले अस्य जुज़दान इस्नाम कवृल नः वुँद् ।

अर्थात् इस य्रायत की आज्ञा कताल (युद्ध) की आज्ञा के साथ से मनसूत्र है। अरव के समस्त परिवारों से सिवाय इस्लाम के और कुछ खीकार नहीं किया गया। इत्यादि।

इस आयत के नासिख कितपय आयतें वतलाई जाती हैं यथाः—

"या पेट्योहरूठजीन आमिन् कातलुलुज़ीन यल्नकुम मिनलकुफ्फारे वलयजेदू फीकुम गिलज़तन व आलेम् अकलाह मअलमुत्तजीन।"

स्वयं मौळाना मुहम्मद अळी इस आयत का अंग्रेजी अनु-वाद इस प्रकार करते हैं।

"O" You who believe fight those of the un belivers who are near to you and let them find in you hardness,

and know that Allah is with those who guard (against evil) Sura Toba. Fage 1006.

सैयद् अमीर अली साहेव इसका उर्दू अनुवाद इस प्रकार करते हैं:—

"अय ईमानवालो ! लड्ते जाओ अपने नज़दीक के काफ़िरों से और चाहिये उन पर मालूम हो तुम्हारे वीच में सख्ती और जानो कि अल्लाह है साथ डर वालों के।"

फिर आगे चलकर लिखते हैं कि हजरत मुहम्मद साह्य के पहचात् उनके परम मित्र हज़रत अत्र्यकर सिद्दीक ने जो पहिले खलीफा थे मुसलमानों को रूम पर जहाद करने के लिये भेजा और विजय होने लगी। आत्र्यकर के परचात् हज़रत उमर विन खताय खलीफा हुर जो इस्लाम धर्म में बहुत पक्क थे अतः

उनकी वर्कत से हम के काफिरों पर जो सलीव को पूजते थे और फारस के गिन्नों पर जो अग्नि पूजते थे बहुत सस्ती और कड़ाई की जैसी अल्लाह की आज्ञा है।

"वलयजेदू फ़िकुम गिलज़तन ।"

"और चाहिये कि पार्वे काफिर लोग तुम में सख्ती और मजबृती।"

अव इसमें सन्देह नहीं रहा कि कुरान में काफिरों पर बला-त्कार करने की स्पष्ट आज्ञा है और वह आयत पूर्व की आयत को रद करती है। अब हम दूसरी आयत को उद्रष्ट्रत करते हैं, इसे भी उस आयत का नासिख़ हो बताया जाता है।

"या हेर्योहन्नवीयो जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफेनीन वगलिज् अलैहिम् व माबाहुम् जहन्तुम बेसलमसीर (स्रातोबा रकुअ १० श्रायत ७३।)

अर्थात् अय नवी ! छड़ाई कर काफिरों और मोनाफ़िकों से और तुन्त्रकोई (कड़ाई का व्यवहार ) कर उन पर उनका ठिकानो होज़ख़ है और वे बुरी जगह पहुँचें''। अनुवाद सञ्यद अमीर अली।

मौलवी साहेब टिप्पणी में लिखते हैं—

"अख्लाह ताला ने इस आयत में रस्त मुहम्मद सलअम को और उनके समस्त अनुयायियों को क्यामत तक आहा दो, कि काफिरों से लड़ते रहो। लाईकराह फिही ने अर्थात् 'धर्म में बलात्कार नहीं करना चाहिये' इस आयत का नासिज़ (रह करने वाली ) यह आयत है जिससे स्पष्ट है कि मुसलमानों को काफिरों के साथ दीन इस्लाम सीकार करने के लिये युद्ध करना साहिये। जैसा स्वयं हज़रत मुहस्मद तथा उनके प्रतिनिधियों ने किया।

अव एक और नासिख़ उद्भृत करते हैं, विचार कीजिये—
"कुल् लिल् मोज़ालेफीन मिनल एराव सतद्औन एला
कौमिन अवलाव से शदीदिन तोक़ातेल्य नहुन अव यसले मून्।"
सरा फतह आयत ११।

अर्थात् (अय मुहम्मद्) पिछड़ने वाले गँवारों से कह दे (अर्थात् उन अरवों से जो इनके अंतुयायो थे) शीघ तुम लोग लड़ाई में बुलाये जाओगे, पेसी जाति से जिनकी लड़ाई सख्त है। तुम उनसे लड़ते रहोगे या वे मुसलमान हो जायेंगे, (अर्थात् दोनों बातों में से एक बात होगी) चाहे तो वे लोग मुसलमान हो जावें या उनसे लड़ायी जारी रहे—पृ० १२१-१३२।

इस आयत में युद्ध करने का उद्देश्य रुप्ट है अर्थात् चाहे तो वे सुसलमान हो जावें या उनके लाथ लड़ाई जारी रहे।

अव विचारना यह है कि जब स्वयं कुरान में अनेक स्थानों पर काफिरों को युद्ध में पराजित करके तथा उन पर वलात्कार करके उन्हें मुसलमान बनाने की आज्ञा व फर्मान है तो इस बीसवीं शताब्दी में जो मुसलमान इसे लिपाने की चेष्ठा करते हैं सब निरर्थक है।

और सुनाफिकों से जो मन वचन और कर्म से मुसलमानें

के विरुद्ध हैं जहाद करें और उन पर कड़ाई साक्षी और करें" इत्यादि—पृ० १७९।

उपर्यु क प्रमाणों से स्पष्ट है कि अरवों को मुसलमान बनाने के लिए उन पर बलात्कार करने की जबर्द्स्त आजा थी। पराजित लोगों से और अनेक शर्तों पर मेल हो सकता है पर हज़रत मुहम्मद साहेब ने अरवों के साथ और कोई शर्त स्वीकार नहीं की चाहे तो वे मुसलमान ही हो जायं अथवा उनके साथ लड़ाई जारी रहे। उपर्यु क प्रमाण तो सब कुरान से उद्धृत किये गये आगे चल कर हदोसों तथा मुसलमानी इति-हासों से भी प्रमाण उद्धृत कर स्पष्ट किया जायगा कि मुसल-मानों ने धर्म के कारण कितना बलारकार किया है।

अरवों के अतिरिक्त और इतर जातियों के सम्बन्ध में कुरान में क्या आज्ञा है सो भी अवलोकन कीजिये।

#### (१) देखिये स्रत तोवा । पृष्ठ ९६१

"काति जुःलज़ीन ला यूमिनून विह्नाहे वलाविल यौमिल आह्निरे वाला यहिरेंमून मा हरेमल्ला हो व रस्ल हू व ला यदीनून दीन 'लहक्के मिनल्लज़ीन ओतुल किताव हत्ता योतुल जिज़यत ऐरयदिंकाइम सागेकन।"

अर्जात् छड़ों उन छोगों से जो विश्वास नहीं रखते अल्लाह पर, न पिछले दिन पर (अर्थात् कयामत पर) न हराम जाने; जो हराम किया अल्लाह ने और उसके रस्टू ने और न कवूठ करे दोन सच्चा वह जो किताब बाले हैं। (अर्थात् यहूदी ब हें साई श्रादि ) यहां तक कि देवे ज़िज़या सब एक हाथ से और वे वेकदर हैं।

हाफ़िज़ ने लिखा है कि अरब के द्वीप में सुधार होने के पश्चात् हिजरी सम्वत् ९ में यह पहिली आज्ञा किताब वालों पर जहाद की आई इसलिये थ्रां हजरत सलअम जो अत्यन्त गर्मा तथा अकाल के समय में २० हज़ार मदीना तथा आस पास के लोगों को एकज करके रूम वालों के कृताल का इरादा किया जिस युद्ध का नाम गज़ब ये तब्क है और इसी युद्ध से कितने सुसलमान भी पिछड़ रहे थे.... (पृ० ६२)

आयत के श्रन्तिम भाग में कहा गया है कि "हत्ता योतुछ जिज़यत पेर्च्यादेंव्वहुम सागिरुन्"

इसपर मौछवी साहेव छिखते हैं—

यहां तक कृताल करो कि वे लोग जिज़या हैं हाथ से द्रा हाले के वे जलील होने वाले हो याने कृताल किये जाओ यहां तक कि अगर इस्लाम लावें तव राह रास्त पर आ जावेंगे पर तुम्हारा और उनका हाल एक सा हो जायगा और दीन में तुम्हारे माई हो जायेंगे और या इस्लाम न लावेंगे तो जिज़या हैं अपने हाथ से जिल्लात वो खगरी के साथ क्योंकि कुफ पर क़ायम रह कर तुम्हारे बरावर वाले नहीं हो सकते हैं।

स्पष्ट है कि या तो वे मुसलमान बना लिए जावें या अपमान के साथ जिज़या देने पर राजी हों। परन्तु एक हदीस है जिसे मौलवी साहब उक्त पृष्ठ में स्वयं उद्धृत करते हैं— ओमिरतो अन अकातिलुन्नास**ह**त्ता यक्क्टू लाईलाह **र**ल्ल-ब्लाहो इत्यादि।

अर्थात् हजरत कहते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया कि लोगों से कृताल कहं यहां तक कि कहें लाइलाहइस्ट॰ इत्यादि।

इस हदीस में लोगों से जज़िया लेने की आझा नहीं है वरम् उन्हें मुसलमान ही बनाने की ताकीद है तो फिर उपर्युक्त कुरानी आयत की संगति कैसे लगती है इसका उत्तर उक्त मौलवी साहेव यों देते हैं—

"हदीस में श्रन्नास शब्द जिसका अर्थ "लोग" है उससे तास्पर्य्य अरव के अनेक देवपूजक हैं क्योंकि उनके प्रति आज्ञा थी कि उन्हें बलात्कार से मुसलमान बनाया जाय बदले में उनसे जिज़या आदि न लिया जावे। परन्तु अरब में जो यहूदी नसोरा थे उनसे जिज़या भी कबूल है। ए० ६५

इमाम सेशाफाई वह अहमद आदि ने इसी आयत से सिद्धान्त निकाला है कि जिज़्या सिवाय अहले किताब के और किसी किस्म के काफिरों से कबूल न होगा। पृ० ६५

अव इसमें क्या सन्देह रहा कि मुलळमान बनाने के लिये बलारकार की स्पष्ट आज्ञा है।

हदी व 'सही मुसिलम में' इसपर एक हदीस है, यथा:-जिन काफ़िरों पर जहाद कियाजावे पिहले इनको दावत इस्लाम दी जावेऔर मालानारह ने कहा है कि तीन बार समसाना उसित है फिर न माने तो इनसे सुलह और जिज़वा दोनों को कहा जावे किए रखको भी न माने तो आखिर इससे कृताल किया जावे इत्यादि—पृ०९६।

जिज़्या राव्द अरवी घातु जज़ा से बना है जिसका अर्थ है—जज़ाय कुफ़ द शिको फसाद । कि जिल्हत के साथ दस कहर माल अहा किया करें भाग १० ए० १६।

चित्र कोई पुरुष मुसलमान होने पर राज़ी न हो तो वह अपने धन में ले प्रत्येक वर्ष मुसलमाना सरकार को जिज़्या दिया करें। परन्तु इसी पर छुटकारा नहीं है। यदि प्रत्येक वर्ष कुछ कर स्वरूप धन देना ही पड़ा तो उतनी कठिनाई नहीं है। पर कुरान ने जो जिज़्या कर देने का प्रकार वतलाया उससे अच्छा तो कर देने वाले की मृत्यु ही है। आयत के अन्तिम भाग में आया है कि जिज़्या अपने हाथ से दिया करे और उस समय वह ज़लील रहे। देने के प्रकार को अवारम ने यों वर्णन किया है।

'खड़े होकर नज़राने की तरह वस्त करने वाले वैठे हुए को आदर करे। वआज़ ने कहा कि जहाँ लेने वाला वैठा है वहाँ इसको खींच ले जावें और वह ज़लील बना हुआ अदा करे। वआज़ ने कहा कि वह देता हो तब भी उससे कहा जावे कि अरे जाज़िया जल्द दें और इच्न अवास से रवायत की जाती है कि उकराया जावे और ऐसे ही दूसरे कथन हैं।' ए० ६६ का शेष पृष्ठ।

पाठको ! आपने जिल्ल्या देने के प्रकार को देखा। अव

स्वयं विचारें कि इससे वढ़ कर पाशविक अत्याचार और क्या हो सकता है। मुसलमानों के साथ युद्ध में मेल करना भी मानों अपने आपको पशु से नीचा वनाना है तथा अपने धार्मिक कृत्य से हाथ धो वैठना है। स्त्रं मौलवी सैयद अमीर अली साहेव ने अपनी तफ़सीर में उक्त आयत के नीचे एक पत्र उद्द्धृत किया है जो दूसरे खलीफ़ा हज़रत उमर के साथ शाम देश के ईसाइयों से सुलह होने के अवसर पर अब्दुल रहमान बिन गनम ने ईसाइयों की ओर से लिखा था। इस पत्र को पढ़कर विचारशील पाठक इस्लामी स्पिरिट का अन्दाज़ा स्त्रयं कर सकते हैं।

पत्र हृव हू उद्धृत किया जाता है और कोष्ट में अरवी तथा फारसी शन्दों का अनुवाद अपनी और से दिया जाता है जिससे पाठकेंको समझने में कुछ कठिनाई न हो।

#### पत्र की नकल

विसिमिन्सहर्रहमानर्रहीम—(आरम्म द्यालु तथा द्यावन्त अन्साहके नामसे)। यह खत फलां फलां शहर के नसारा (ईसाई) की तरफ से हज़रत शब्दुक्लाह उमर विन खताब अमीरल मौमेनीन को है कि जब आप हमारे यहां आये तो हमने आप से अपनी जान व माल व औलाद (सन्तान) व अहले मिन्सत (धर्मानुयायियों) के वास्ते अमान (शर्य) मांगी और आपके वास्ते अपने ऊपर यह शर्च की कि हम अपने शहर या नवाह (आसपास) में कोई दैर या कलीसा या कुलाव या

समृक्षा राहिव (धर्ममन्दिर) जदीद (मूतम) नहीं ईजाद करेंगे। और जो इसमें से खराव हो जाय इसकी तजदीद अमा-रत ( तर्द इमारत वनाने का काम ) नहीं करेंगे और जो इसमें से खिता (इकडा) मुसलमानी हो इसकी अह्या ( पुनर्जीवन ) इम न करेंगे और रात या दिन में जिस वक्त कोई मुसलमान हमारे कलीला (मन्दिर) में न उतरे। हम उसके माने (मना करने वाल ) न होंगे और गुजरने वालें के लिये इसका दर-वाज़ा वसीय (विस्तार) कर हेंगे और जो मुसलमान हमारी तरफ से गुज़रेंगे तीन दिन तक उनको उतार कर दावत वा जेयाफत ( निमन्त्रण ) करेंगे और अपने कलीसा या घरों वगै-रह में किसी जासस को जगह न देंगे और मुसलमानों के लिये कोई गुरा ( घोखा ) पोशीदा गुप्त न करेंगे। और अपनी औलाद (सन्तान) को क़रान पढावेंगे और शिर्क (अनेकदेववाद) को खुल्छमखुल्ला इज़हार (प्रकाश) न करेंगे और किसी को शिर्क की तरफ न बुलावेंगे और अपनी करावत (सम्बन्ध) वालों से किसी को इसलाम में दाखिल होने से सुमानिअत (तिपेध) न करेंगे जब कि वह इसलाम में दाखिल होने का इरादा करें और मुसलमानो की तौकीर (सम्मान) करते रहेंगे और अगर हमारी मजलिस में बैठना चाहें तो इनकी तोकीर ( सम्मान ) के वास्ते खड़े हो बायेंगे और मुसलमान के लेवास में से किसी चीज़ से मोशाविहत (समानता) न करेंगे न टोपी में न अमामा ( पगड़ी ) में, न नअलैन ( जुते ) में, और

न सर के वालों के वीच से मांग निकालने में और न इनके कलाम से गुफ्तगू करेंगे और न इनकी कुनियतों से अपनी कुनियत (सम्बन्ध ) रक्खेंगे, और न ज़ोनों वर सवार होंगे, और न तलवारे हमायल करेंगे ( लटकार्येगे ) और न हथियारी में से कोई हथियार वनावंगे. और न अपने साथ रक्खेंगे और न अरवी में अपनी अंगुठियों के नकुश करेंगे, और न शराब फरोख्त करेंगे, और हम शर्त करते हैं कि सरों को आगे से कुछ। कतरावेंगे और जैसी हमारी पोशिश (पहिरावा) है ऐसी ही रक्खेंगे श्रोर कमर पर ज़ुन्नार ( यज्ञोपवीन ) वाँघेंगे और अपने कलोसों में न सलीव-बुलन्ड़ ( ऊंचा ) करेंगे और न मुसलमानें। की राहों व वाज़ारों में से किसी राह व वाज़ार पर अपनी किताव ज़ाहिर करेंगे और अपने कनायस (मन्दिरां) में न कूस ( शङ्क ) खफ़ी ( घीमी ) आवाज से वजावेंने इससे ज्यादा आवाज़ से न वजावंगे और मुसलमानों के हजूर ( नज़दोक ) में हम अपनी कनायस ( मन्दिरों ) में किसी चीज़ के पढ़ने से आवाज़ वुलन्द ( अंची ) न करेंगे और हम छोग शआनीह वो वअस न निकालेंगे और मुद्दों के साथ अपनी श्रावाजें बुलन्द न करेंगे और मुसलमानो की राहें में से किसी राह में हम आग जाहिर न करेंगे और न इन हे वाज़ारों में पैसा करेंगे, अपने मुद्दों को इनके आगे न वढ़ावेंगे और जो मुसलमान के हिस्से में आ चुका उसको अपना ममलुक (अधीन) नहीं बनावेंगे और मुसलमानो के हक में भलाई चाहेंगे और इनके घरों में नहीं झांकेंगे।"

अञ्चुल रहमान विन-ग्तम ने कहा कि जब में मलीदा अहदनामा लेकर रहमर उसर के पास आया तो आपने इसमें यह इरारत (लेल) और बढ़ाई "और इम किसी मुसलमान को न मारों। यह सब हमने अपने आप लोगों के वास्ते अपने उम्मत और अपनी मिस्लत (सम्प्रदाय) वालों पर शर्त किया और इन्हीं शर्तों पर हमने अपने इक में अमान लेना कवृल किया। अगर हमने इन शर्तों में से भी तुम्हारे वास्ते कवृल करके हमने जिग्मामशस्त की किसी शर्त में खिलाफ किया तो इमारे वास्ते कुछ जिम्मा न होगा और आपको हमसे यह सब करना हलाल होगा को आहल शकाक व उनाद (शबुओं) से हलाल है। ए० ९ म

उपयुक्त पत्र की शत्तों को पढ़ करके क्या इस्लामी स्पिरिट का अन्दाज़ा नहीं होता! मुसलमान नहीं बनने पर इससे बढ़-कर और क्या अपमान सहन किया जा सकता है?

अव के मुसलमानों की वार्त तो न्यारी ही हैं, उनके लिये या तो मुमलमान होना या प्राण देना इन दो मार्गों के अति-रिक्त और कोई तीसरा मार्ग ही नहीं था सुरा तोवा की निम्नोक आयत से पाठक स्वयं पता लगा सकते हैं—

फ़रज़ा नसिलखुल श्रश हरूल हरोरोम कातिलुल मुशरेकीन हैस बजद तो मुहुम व खोजुहुम वह सोरुहुम वक्षअदुलहुम कुल्ल मरसिद फर्सन तावू व श्रकामुस्सलात व आतः कातक खल्लु सबीलहुम इन्नल्लाह गफुरुन्रेहीम। अर्थात् फिर जव गुज़र जावें महीने पन्नाह के तो मारी मुशिरकों (देग पज़कों) को जहाँ पाओ और पकड़ो और घेरो और वैठो हर जगह उनकी ताक पर, किर अगर वे तोवा करें और खड़ी रक्खें नमाज़ और दिया करें जकात (दान) तो छोड़ो उनकी राह, अल्लाह है वज़्वाता मेहरवान।

इस आयत को चौथे खलोफा हज़रत अलो ने तलवार कहा है इनका कथन है कि आँ हज़रत अथीत् मुहम्मद साहेव चार तलवारों के साथ मनअस हुये (अर्थात् पैगम्बर कर के मेजे गये) एक तलवार तो अरव के मुशरिकों के हक में अर्थात् उपर्युक्त आयत...(। देखो मनाहिबुर्रहिमान भाग १० ए० ५७।) ......और मेरा गुमान है कि दूसरी तलवार अहले किताब के हक में थी.....और तीसरी तलवार मोनाफ़िकों के हक में......

इस समय संसार में मुसलमानों का वल क्रमशः कम हो गया है। अतः जहादको सिद्धान्त कप से मले ही मानं, परन्तु कार्य कप में इसे परिएत करना टेढ़ी खीर हैं। दूसरे, इस समय संसार में बान विज्ञान का प्रचार है। अब वह जमाना नहीं रहा कि वलात्कार कर के किसी की अपने सम्प्रदाय का अनुयायी बनाया जाय वरन जिस धर्म के प्रचार के लिए वलात्कार को साधन समझा जायगा संसार उसे घृणा की दृष्टि से देखेगा। यही कारण है कि इसलाम धर्म ने अपने आरम्भ काल से अब तक किसी जाति के हृदय को अपनी ओर नहीं खींचा। जिस प्रकार गीता को पढ़ कर संसार के विद्य पुरूप लट्टू हो गये तथा उपनिपदों की शान्तिमयी वाणी का रसास्वादन करके प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता शोपेनहार ने भी मुक्त कण्ठ से कहा:—

"In the whole world there is no Study so benificial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be solace of my death-"

अर्थात् "समस्त संसार में उपनिपर्शे के अध्ययन के सहश उपयोगी और महत्व का और किसी प्रकार अध्ययन नहीं है, मेरे जीवन का यह सहारा रहा तथा मेरी मृत्यु का भी सहारा रहेगा।"

इ.तेहास से पता नहीं चलता कि कुरान ने भी किसी पर पेसा प्रभाव जमाया हो, विझ पुरुष इसके अण्डवण्ड सिद्धान्तों तथा वहुविवाह, मोताह आदि को देखकर इसे उच्चकोटि के प्रन्यों में रखना भी नहीं चाहते। जहाद (अर्थात् धर्मप्रचार में बलारकार) के सिद्धान्त ने तो शिक्षित जगत् का मन हो इससे फेर दिया है। अतः इस समय किनप्य मौलवी जो संसार में कुरान का प्रचार करना चाहते हैं इसे संसार में एक नये ही कप में रखने की चेष्ठा में हैं और जहाद जैसे अमानुषिक सिद्धान्त पर जिसकी आधा कुरान में स्थान स्थान पर लिखी हुई है पोता फेरना चाहते हैं परन्तु स्मरण रहे कि इस लीपापेती के द्वारा सच्चाई को जिपाना असम्भव है। ऐसी चेष्ठा करनेवाले मौलवियों में मौलवी मुहम्मद अली प्म॰ प॰ वी० एस० प्रेसी- हेण्ट अहमदिया अञ्ज्ञमन इशायत इसलाम लाहौर का प्रधान प्रमान प्रमान है, जिन्होंने अँग्रेजी भाषा में कुरान का अनुवाद तथा भाष्य लिखा है। चूं कि पाश्चात्य शिक्षित जगत में तथा भारत के अंग्रेज़ी शिक्षित पुरुषों में इसके प्रचार का उहे हय है इसलिये उन्होंने समग्र गड़बड़ सिद्धान्तों पर पानी फेरने की चेष्टा की है। देखिये जहाद पर आप क्या लिखते हैं।

Contending with an object of disapprobation. It is in a secondary that the word signifies fighting........The correct rendering is that jihad singnifies striving, or exerting oneself and there is nothing in the word to indicate that this striving is to be effected by sword, or by the tongue or by any other method——foot note No. 1037.

अर्थात्—अप्रिय वस्तु के विरोध में अपनी समय शक्ति के लगाने का नाम जहाद है...युद्ध करना इस (शब्द) का गौण अर्थ है — शुद्ध अनुवाद यह है कि जहाद का अर्थ चेष्टा करना तथा अपने आपको किसी काम में लगाना है। इस शब्द में पेसा कुछ नहीं है जिससे यह जाना जाय कि यह चेष्टा तल्वार, जिह्वा तथा और किसी प्रकार से सम्पादन किया जाय—देखो उनका कुरान-भाष्य फुट नोट स० १००३)

यदि वास्तव में जहाद का यही ताल्पर्य हो जैसा कि मौलवी साहेब का कथन है तथा मोहम्मद साहेब इसी प्रकार का जिहाद करते रहे हों तथा उनके पश्चात् उनके चारों मित्रों ने भी अपनी खिलाफ़त के समय में जहाद का ऐसा ही भाव समझा हो तथा इसी प्रकार का जहाद करते रहे हों और इसके पश्चात् और खलीफाओं ने और मुसलमान वादशाहाँ। ने भी ऐसा ही किया हो तो हमें मौलवी साहेव के साथ सहमत होने में झुल आपन्ति नहीं है, परन्तु शोक से लिखना पड़ता है कि कुरान हदीस तथा इस्लामी इतिहास हमें मौलवी साहेव के विरुद्ध राय स्थित करने के लिये बाध्य करते हैं। कुरान के कतिपय प्रमाण प्रथम उद्द वृत किये जा चुके हैं हम एक और अ:यत लिखकर विचार के लिये प्रस्तुत करते हैं (देखो सूरा तोवा रक्तअ १४)

"फ इज़ा नसलखल अशहरूल होरोरोमो फ्कृनलुलमुश्ररे-कीन हैसो वजदुत्तमोमृहुम व खोज़ोहुम वह सोल्हुम वक्ओद्-लहुम इन्ल मर्सदिन फहन तावू व अकामुस्लात, व आतुल्ज़-कात फ खल्लुसवीलहुम इन्नल्लाहगुफुर्रुईहोम्॥"

शाह रफीउद्दोन साहव इनका अनुवाद यों करते हैं—

"पस जब तमाम हो जार्चे महीने अमन के, मारो मुशरिकी को जहाँ पाथ्रो उनकी, और पकड़ो उनकी और घेरो उनकी और वैटो बास्ते उनके हर धात को जगह, पस अगर तोवा करें और कायम रक्खें नमाज को और दे ज़कात को, पस छोड़ दो राह उनकी तहकीक अस्टाह चख़शने बाला मेहरवान है।"

मौछवी साहव इस आयत का अंग्रेजी अनुवाद स्वयं इस प्रकार करते हैं:— So when the Sacred months have passed away, then slay the idolotors, wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor rate leave their way free to them, Surely Allah is forgiving merciful.

में इस आयत पर थिना किसो प्रकार की टिप्पणी चढ़ाये तथा स्वयं मौलवा साहव के अनुवाद को ठोक मानता हुआ विचारशोल पाठकों से पृछता हूँ कि इस आयत में जो मूर्ति पृजकों के साथ जहाद करने की स्पष्ट आहा हैं तथा उस जहाद का विस्तार भी वर्णित है यथा 'उन्हें वध करो उन्हें वन्दीवनाओ, उन्हें घेरो तथा उनके घात में वैठो' इत्यादि क्या यह कार्य्य विना तलवार वा और किसी प्रकार के हथियार के ही सम्पादन हो सकता है ? क्या हुरान को इस आयत का यही ताल्प्य है कि काफिरों को यथ करो परन्तु किसी प्रकार के अख्न का व्यवहार न करो ?

### हजरत की चार तलवारें

्यारे पाठको ! यह वही प्रसिद्ध कुरानी आयत है जिसको चौथे खलीफा हज़रत अली ने तलवार कहा । उनका कथन है कि आं हजरत अर्थात् मुहम्मह साहच चार तलवारों के साध मवउस हुये (अर्थात् पैग़म्बर बनाकर भेजे गये) जिसमें एक तलवार तो यही उपर्युक्त सुरा तीवा की आयत है...और मेरा गुमान है कि दूसरी तलवार अहले किताय के हक में थी ...... और तीसरी तलवार मोनात्तिफों के हक में......और चौर्या तलवार वागियों के हक में.......इत्याहि—(देखो तफंसीर कामेडल्पेआन भाग १० पृ० ५७)

आइचर्य है कि मोलची साहव शिक्तित हो करके भी दुनिया की आंखों में दिन दहाड़े धूल झेकना चाहते हैं। परन्तु क्या करें उनका इसमें दोप ही क्या है कुरान की शिक्षा का परिणाम है कि सत्य को येनकेन प्रकारेण लिपाने की चेण की जाय। अतः मौलची साहच के किए जहाद शब्द के अर्थ से कुरान सहमत नहीं है, और न हज़रत मुहम्मद साहच ही ऐसे भाव के माननेवाले थे चरन् वे अल्लाह के पास से कुरआनी आयत लेकर क्या आये थे मानों चमकती हुई तलवार लेकर आये थे इसी लिये तो उन्होंने स्वयं अपने मुख से सगई कहा है कि—

"आमितों अन अकातेलुकास हत्ता यक्तूलू लाइलाहइविल-क्लाह मोहम्मदुर्रस्त्रिक्लाहं"

अर्थात् मुझे आज्ञा दे दी गई है कि मैं लोगों के साथ तब तक कृताल करूँ जब तक वे "लाइलाह इल्लिक्लिह मोहम-माद्दुरैस्टिक्लाह" (अर्थात् "अल्लाह के अतिरिक्त और कोई पूज्यदेव नहीं है और मोहम्मद उसका पैगम्बर है)" का कलमा न पढ़ें अर्थात् जब तक वे मुसलमान न हो जाँ) जब मोह-माद् साहब ही ने जहाद किया अर्थात् इत्तर धर्मोबलम्बियों पर अस्त शस्त्र के हारा बलाकार कर उन्हें मुसलमान बनाया तो उनके परचात् खलीफ़ाओं के विषय में कहना ही क्या है, खूनी इतिहास पढ़ कर इनका पूरा जहाद देखें।

### 'जहाद' की विवेचना

हाँ, जहाद शब्द का जो अर्थ आपने अर्वी धातु के सहारे किया है उसके मानने में कोई आपत्ति नहीं, परन्तु प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ ठीक ठीक उनके धात्वर्थ ही नहीं होते वरन् कोपकार उनके वे अर्थ मी देते हैं जिन जिन भानों में वह शब्द उस भागभाषियों के वीच में प्रचलित हो गया है तथा शब्दों के पारिमापिक अर्थ भी हुआ करते हैं। 'जहार' धातु का अर्थ चेष्टा करना, पारश्रम करना. कगढ्ना, तथा लगे लगे रहना आदिक है परनंतु कैसे कर्म चेष्टा करना तथा छगे रहने को अर्वी भाषा में 'जहाद' कहते हैं इसके लिये अरबी भाषा का कोष देखना चा हुये। देखिये फाम्स जो अयः भाषा का प्रसिद्ध कोप है उसमें इसका अर्थ यह है—''मजिहिद्ह कताल बादुशम-नान" अर्थात् छड़ाई करना तथा शत्रुओं के लाथ युक्त करना पेसे ही गयासुरलोगात में भी लिखा है ''तिहाद—या कुफ्फार कारज़ार करदृन" अर्थात् जहाद का अर्थ है काफिरा के साध •युद्ध करना। मुन्तख़ेबुल्लोगृत् में भी यही अर्थ किया है। पारिभापिक अर्थ भी कीपोक्त अर्थ ही के अनुसार किये जाते हैं। "जहार्" शब्द इस्लाम धर्म में एक पारिमाधिक शब्द है इसी कारण इस्लामी फ़ेकहकी कितावीं (समृतियों वा धर्म-शास्त्रों ) में जिहाद पर एक अध्योग सविस्तर अलग ही लिखा जाता हैं

(देखो फतवये आंछमगीरी तथा शरह वकाया आदि।) हदी-सकी पुस्तकों में भी एक अध्याय सविस्तर 'जहाद' का अवस्य रहता है जिस अध्यांय का नाम "किताबुळजहाद" रहता है। इस वात की पुष्टि में किसी हदीस की पुस्तक का उठा कर देखिये स्पष्ट हो जायगा। ओर तनिक कृपा करके किसी हट्टीस की "किताबुलजहाद" की समस्त हदीसों को पढ़ कर देखिये फिर सीने पर हाथ रख कर कहिये कि क्या इतर धर्मावलम्बी मसलमानों पर दीन के कारण तलवार चलाने की बात का कळक्क छगाते हैं अथवा वास्तव में तळवार ही दीन इस्लाम की भित्ति है तथा स्त्रगं द्वार का उद्घाटक है। आइये विचार कीजिये हाथ कड़न को आरसी क्या है ? मैं स्वयं नहीं चाहता कि किसी वात का उच्छेख तो कर दूँ और उसके लिये कोई प्रमाण न टूँ। मौलवी साहव : कहाँ तक आप कुरान, हदीस तथा फेकह आदि पर हड़ताछ फेर कर इस्लाम के कलेवर वद-**छते में सफलता प्राप्त करेंगे? किसी कवि ने क्या अच्छा** कहा है:--

"तन शुद्द जुमला दाग दाग पुम्वा कुजा कुजानेही" अर्थात् "समस्त दारीर तो दागदार हो गया है रुई का फाहा फहाँ रक्खा जाय।"

हाँ यदि वास्तव में जहाद के सिद्धान्त को उस्हें इस्लाम से निकाल दिया जाय तथा कुरान तथा हदीसों की आहाओं को अमानुषिक घोषित कर दियो जाय तो वास्तव में इस्लाम का सुधार हो और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आर्धसमाजी विदोपकर आपकी इस कार्थ में सहायता करेंगे।

अच्छा अव देखिये जहाद का पारिभाषिक अर्थ क्या है तथा उसके विषय में क्या क्या अज्ञाएं हैं—

## किताबुल-जहाद और 'जहाद' कारी हजरत

देखिये मौलवी वहीदुज्ज़मान साहव शरह वक़ाया के उर्दू अनुवाद नूरुलहेदाया दूसरा खण्ड किताबुलजहाद के आरम्भ हो में लिखते हैं:—

"जहाद" यानी काफरा से दीन (धर्म) के वास्ते छड़ना इन्तदा में (आरम्भ में ) फर्ज किफ़ाया है, 'याने मुसलमानो' को चाहिये कि ग्रुरू लड़ाई को खुद करें।"

#### फ़र्ज किफ़ाया

इसलामी धर्मशास्त्र में एक पारिभाषिक शब्द है "फर्ज-किज़ाया।" 'फर्जे' ऐसे कर्म को कहते हैं जिसका करना मुसल-मानों के लिये आवश्यक है अर्थात् नित्य कर्म जैसे नमाज पढ़ना ज़कात (दानदेना) आदि। 'फर्ज़ किफ्ग्या' ऐसे आव-ध्यक नित्य कर्म को कहते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिये। परन्तु यदि एक जमायत वा जस्थे में से कई मनुष्यों ने भी उस कर्म को कर लिया तो उस जस्थे के मन्थे पर और जिम्मे-वारी न रही मानो सर्वों ने किया ऐसा समझना होगा। उपर्यंक लक्षण से इसलाम के अनुसार प्रत्येक मुसलमान दे लिये काफिरों का वध करना 'नित्य कर्म' है, कई घवड़ाये हुए मौलवा लोग इस विषय में यह कहते हैं कि हमारे लिये युद्ध करने का तो विधान तब ही है जब शबु हम पर आक्रमण कर। अपनी रक्षा में लड़नों कोई अत्याचार नहीं है। वात ठीक है, परन्तु 'जहाद' नामक युद्ध का उद्देश्य ही कुछ और है। अर्थात काफिरों को ही इसलाम स्वीकार करने को कहना और यदि न करें तो उन्हें वध करना। स्वयं इजरत मुहम्मद साहव अपने जीवन में किसी एसे युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए जिसमें इतर धर्मावलियों को दीन इसलाम स्वोकार करने के लिये नहीं कहा गया है। (देखिये किताब-नृहल-हेदाय,। दूसरा खरह। किताबुलजिहाद पृ० १०६—१०७)

"पर अगर हम फिरक़चे (सम्प्रदाय) इसलाम काफ़िरों को मोहासिरा करले (बेरलें) तो अञ्चल (प्रथम) उनसे मुसलमान हो जाने की दरखास्त करें। इस वास्ते कि रवायत (वर्णन) की अञ्चल रज़ाक़ ने इन्न-उन्ससे कि नहीं लड़ाई की रस्लिस्लाह सस्लस्लाहों अलेहेव आल ही व समद (अस्लाह का आशीर्वाद हो उन पर और उनकी सन्तति पर और शांति) ने यहां तक कि बुलाया न हो उनको तरफ़ इसलाम और इख़-राज, किया (निकाला) उसका हाकिम (एक हदीसवेत्ता का नाम) न और सही (ठीक) किया उसको। तो अगर लड़ाई करेंगे क़बूल (पूर्व) बुलाने तरफ़ इसलाम के तो गुनहगार होंगे अगर वह मुसलमान होना मान लें तो बेहतर है इस वास्ते कि मतलय (उद्देश्य) हासिल (प्राप्त) हो गया तो उनके कताल से.बाज़ रहे और फरमाया रस्लालक्षाह सक्ल-क्लाहो आलेहे वासल अमने हुक्म किया गया मैं कि मोक़ातिला कहूँ लोगां से यहां तक कि कहें वे नहीं है कोई मअवृद (उपास्य) सिवाय अक्लाह के। रवायत (वर्णन) किया इसका बुखारी वो मुसलिम ने इन्ने उमर से (विदित हो कि इसलाम धर्म में कुरान के पश्चात् बुखारी और मुसलिम ही की हदोंस की पुस्तक प्रमाण प्रन्थ है)"

इसमें कोष्ठक के हिन्दों के पर्यायवाचक राज्द मेरी ओर से हैं।

उपयुक्त लेख से स्पष्ट है कि 'जहाद नामक युद्ध कोई राज-नेतिक युद्ध नहीं है। अभी जो गत यूरोपीय युद्ध में तुर्की सिम-लित था तो क्या उसने अपने शत्रुओं में यह घोषणा की थी कि तुम मुसलमान हो जाओ कदापि नहीं। राजनैतिक युद्ध का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना नहीं होता। हज़रत मोहम्मद् साहय ने जितने युद्ध किये हैं सबका एक ही उद्देश्य था कि घलात लोगों को मुसलमान बनाया जाय और इस प्रकार के युद्ध करने की आज्ञा को इन्छ अपने तथा अपने मित्रों तक ही परि-मित नहीं रक्ला वरन प्रलय के दिवस तक मुसलमानों के लिये फर्ज़ बनाने की आज्ञा दे गये। परन्तु इस समय मुसलमान विचारे लाचार हैं, करें तो क्या करें? देखिये उक्त पुस्तक उक्त स्थान में।— "और फरमाया रख्लिहलाह सहन्नहाहो अटेहें च सन्छमने जहाद रहने वाला है उस ज़माने से कि उठाया मुझको अव्ला तआलाने (अर्थात् पेगृम्बर करके भेजा गया ) यहां तक कि लड़ेगा आखिरी उम्मत (अनुयायी) मेरीक्ष्ट्रज्ञालसे रवायत की आवृदाऊदन उन्स से।"

्र इससे वढ़कर जहाद के विषय में और क्या फड़ी आजा हो सकती है। चूंकि जहाद का फड़ी होना हम गिलद कर चुके, अब इसकी पुष्टि इस वात से भी होती है कि जिन कमों को कोई शास्त्रकार निस्यकर्म वा फड़ी वतनाता है तो उसके न करने पर वह मनुष्य पापी समभा जाता है इसी निये शरह बकाया में लिखा है कि:—

## हदीस कुरान में जहाद की आज्ञा

"अगर कोई जहाद न करेगा तो गुनाहगार (पापी) होगा।" ( जुरुल हेदाबा भाग २ पृ॰ १७६) मिशकातुलमसावीह किता-बुल जहाद प्रथम अध्याय में एक हदीस (वार्ता) इस प्रकार है।

''अन अशी होरैरते काल, काल रख्लिस्लाहे सरहरलाहो अलेहे वसलम मनमात वलन यग़ज वलम यह दस वे नफसे-हीमात अला शोअवतिम मिन नफ्क ।"

ஐदजाल—मुसलमार्नों के सिद्धांत के श्रनुमार प्रलय के समय दुष्ताल नामक एक श्रादमी प्रगट होगा जो कानी गधी पर चढ़ कर आवेगा और मुसलमार्नों से लड़ेगा।

अर्थात् अवी हौरैरासे कथित है उसने कहा कि रस्त्रिल्लाहे स्वल्लाहो अलेह वसल्लमने कहा है कि जो कोई मर जावे और जहाद न करे और न मन ही में इसके करने का संकल्प करे तो उसकी मृत्यु (इस्लाम के) विरोध में हुई।

इस ह्दीस के पढ़ने से सन्देह नहीं रहता कि मुहम्मद साहव अपने अनुयायियों को जहाद करने के छिये कहाँ तक ताकीद कर गये हैं पर वे इतनी कड़ी ताकीद क्यों नहीं करते जब स्वयं कुरान में ही इस प्रकार की खाज़ा है यथाः—

''या पेच्यो हन्नवीओ हरेंसिलमोमेनीन अंटल केताले ईयकु-मिमन कुम इराइन सावेद्धन यगलेवू मेश्रतेन वाईयकुमिमन कुम्मेअतुन यगलेवू अलफ्मिनल्ल्ज़ीन कफ्ड वे अन्नहुम क्रोमुल्लायफ्नुहुन। सुरा अनफान रक्तुअ &।

अर्थात् हे नवी, मुसलमानों की लड़ाई के लिये उसकाओं और यदि तुममें बीस सन्तोप करने वाले हों तो दो सौ पर विजय प्राप्त करें, और यदि तुममें से सौ हों तो एक सहस्र पर विजय प्राप्त करें उन लोगों से जो काफिर हुए इस कारण कि वे ऐसी जाति हैं जो नहीं समभते।"

इस कुरानी आयत ने मुखलमानों को काफिरों से छड़ने के लिते कैसा विह्या प्रलोभन दिया कि तुम वीस मनुष्य दो सो काफिरों पर विजय प्राप्त करो अर्थात् एक मुखलमान काफिरों के साथ छड़ाई में दस के वरावर है। वेचारे भोले भाले श्ररय-वासी वार्तों के चक्कर में आ गये और काफिरों के साथ गुद्ध करने को निकल खड़े हुए। विश्वास तो था कि हममें से प्रत्येक दस के बरावर हैं पर मामला कुछ उलटा ही हुआ। काफिरों के मोकाविले में पीठ दिखलानी पड़ी और मैदान छोड़ कर घर का रास्ता हेने पर बाधित हुये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस घटना से मुसलमानों का विश्वास तो डावॉडोल होगा और उपयुक्त श्रायत को मन गढ़न्त प्रलोमन समभ लिया होगा और युद्ध में जाने से हिचकिचाते होंगे परन्तु हुज़रत मुहम्मद कुछ ऐसे वैसे आदमी नहीं थे। उन्होंने भी देख छिया कि वात तो नहीं वनी लोग फरण्ट होने लगे. किसी प्रकार से उन्हें फिर एकत्रित करना चाहिये। पर इस समय क्या हथकण्डा करते ? अल्लाह की ओर से आयतों के उतरने का सिल्लिला जारी था। कर्मा पेली श्रायतें भी उतरती थी जिसे पदचाद की उतरी हुई आयत मनसूख वा रद कर देती थीं। अब उपयुक्त आयत से काम वनते नहीं देखा तो तत्क्षण इस आयत को मनसूख ( रद ) कर एक और आयत अल्डाह के यहाँ से उतार छाये। शाह वली उल्लाह साहब कुरान के अनुवाद में इस आयत पर यों टिप्पणी चढाते हैं:--

"के चूं. ई श्रायत नाज़िल्ह्युद वाजिव गश्त सवात वादह जन्दान कुफ्फ़ार बाद अज़ाँ मनस्ख्यारत ववजूबे सवात मोक़ाव-क्ये दो चन्द्रान।"

अर्थात् जय यह आयत उतरी तो दस गुने काफिरों के साथ डट जाना वाजिव था इसके पश्चात् यह आयत मनसुख (रद्) हो गई दुगने के मुकावले में ठहरने के साथ इस आयत को रद करनेवाली आयत ठीक इस आयत के नीचे है। देखिये:—

"अलआन खफ्फ़फ़ अरला हो अनकुम व अलेम अन्न फ़ी कुम ज़अफ़न फ़र्रथकुम्मिन कुम्मिन कुम्मे अतुन सावेरत् यग़-लेवू मेअरैन वाईथकुम्मिनकुम अल्फुंच्यग़लेवू अलफैन बेरज़-निरलोहे वस्लाहे मअस्सावेरान ।"

अर्थात् अव अन्छाह ने तुमसे कम कर दिया और जान छिया कि तुम में दुर्वछता है (विदित होता है कि पहिछी आयत-उतारते समय अन्छाह को इस यात का ज्ञान नहीं था) अतः यदि तुममें से सो सन्तोप करने वाले हों तो दो सौ पर विजय प्राप्त करेंगे और यदि तुम में से १ सहस्र हों तो दो सहस्र पर विजय प्राप्त करेंगे अन्छाह की आज्ञा से। और अन्छाह सन्तोप करने वालों के साथ है।

( इसमें कोष्ठ का वाक्य मेरी ओर से है।)

क्या इन आयर्तों के पाठ से स्पष्टतया विदित नहीं होता कि काफिरों के साथ युद्ध करने के लिये हजरत मुहम्मद ने कैसे कैसे प्रलोभनों से अपने अनुयायियों को एकत्रित किया।

मौछवी मुहम्मद अछी साहव छिखते हैं कि ''इस शब्द में ऐसा कुछ नहीं हैं जिससे जाना जाय कि यह चेष्टा तछवार जिह्या तथा और किसी प्रकार के साधन से सम्पादन की जाय।'' इस चेष्टा का तछवार से सम्पादन किया जाय या नहीं इस पर हम ऊपर लिख चुके हैं। हाँ, यदि आप इस वात पर आग्रह को कि काफिनों के साथ लड़ना उन्हें वध करना तथा यलात्कार मुसलमान बनाना आदि तो ठीक है परन्तु इसके लिये तलबार का उपयोग करना कहाँ लिखा है? तलबार शब्द उन आयतों की दृशेसों में विद्यमान नहीं तो लीजिये हम आपकी खातिर इस आश्राय की एक हुई। सी उद्दुध्त किये देते हैं। देखिये।

# किताव 'सही जहाद" में हथियारों का प्रयोग स्वर्ग तलवारों की छाया के नीचे है

( किताव सही मुसलिम किमायुळ जहाद तथा मिशकात कितायुळ जहाद प्रथ्याय १)

"अन् अर्था सृसा कृतल कृतल रस्किरलाहे स्वटरलाही अलेह बसरतम इत श्रववादृल जन्नने तहत कृलालिस्सोगूफ" इस्मादि ।

अधीत् "अयी मूला ले कथित हैं कि उसने कहा कि रस्तिक्लाहे सक्टक्लाहो अलेहे इसक्टमने कहा कि स्वर्ग का द्वार तलवारी को छाया के नीचे हैं।" (अर्थात् स्वर्ग के द्वार मैं प्रवेश करने का साधन तलवार का व्यवहार है।

इसी प्रकार उक्त पुस्तकों के किताबुळजहाद बाव अअव्हादे आ लतिल जहाद (जहाद के हिषयारों की संख्या के अस्याय) में एक हदीस सोलाहिज़ा हो:—

"अन अकवते विन आमिरे क्वाल समतो रस्हिल्ला हो

सक्तरलाही अतेहैवसब्लम व होव अंळलिम्बरे यक्तलो वायदु-लहुम मसतवअतुम मिन क् ब्वतिन अलाइन्नक् व्यतिर्रमा भला-इन्नलक्वविर्यमा अलाइन्नलक् व्वतिर्रमा "।

अर्थात् आमिरेकं अकृवासे कथित है । उसने कहा मैंने मिम्बर वर रस्कुल्लाह सल्लब्लाहो अलेहे व सल्लमको यह कहते हुए सुना कि "काफिरों के युद्ध के लिये जितना हो संके अपनी शक्तियों और वल को प्रस्तुत करो चेत रक्खो कि तोर चलाना ही शक्ति है, चेतो, कि तीर चलाना ही शक्ति है, चेतो, कि तीर चलाना ही शक्ति है,"

तीन वार इस वाक्य के दुहराने का उद्देश तीर धारण करने के लिये वड़ी तक़ीद है। हम और कितने हथियारों को गिनावें। इस समस्त अध्याय को पढ़ जाइये स्वयं पता लग जायगा कि जहाद विना अस्त्र शस्त्र के होता है अथवा नाना प्रकार के हथियारों का प्रयोग करना इसमें आवश्यक है। मौलवी साहव अव समभ गये होंगे कि जहाद शब्द में तलवार व्यवहार करने का अर्थ कहां से आ गया।

### जहाद का साधन गालियां

तलवार के अतिरिक्त जहाद का दूसरा साधन 'जिह्ना' है इसे भी मौछवी साहब अस्त्रीकार करते हैं। यदि मौछवी साहब के कथनानुसार दीन में चेष्टा करने ही का नाम जहाद है तो जिह्ना को इस का एक साधन मानने में अपित्त ही क्या है? जिह्ना का काम शन्दोच्यारण करना, वोळना आदि है। यदि . इसका प्रयोग न किया जाय तो किर दीन का काम ही होना असम्भव है। नमाज़ पढ़ने में भी जिहा का प्रयोग किया जाता है तथा कुरान के प्रचार करने में भी जिहा प्रधान साधन है फिर इसको साधन मानने में किस बात का सब है:—

हां, जहां, जिहा से मही दातों या उच्चारण करते हैं तथा धमांपदेश आदि का काम भी कहते हैं वहां जिहा के द्वारा लोगों को गाली भी दे सकते हैं। विदित्त होता है कि जिहा को जहाद में व्यवहार न किया जाय इस कथन का यही उद्देश्य होगा कि किसी को गाली आदि न दी जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बहुत ही उत्तम धाद्यों है कि किसी को निन्दा न की जाय और किसी को तथा किसी के उपास्य देव को गाली आदि न दी जाय। परन्तु जैने जहाद में तलवार का महार करना पक्र मुख्य जायन है वैने ही किसी को तथा किसी के उपास्य देव को गाली देना भी जहाद का एक प्रधान श्रंग है। देखिये किताय मिन्न शातुल मसार्थह किताबुल जहाद अध्यायशः

"व अन उन्तिन अनिस्त्रीये सरस्टलाही अलेहे वसर्छम कृत्य जाहिष्ट्रल सुरारेकीन वेशमदालेकुम वसकीसे कुम बल-सन्तेकुम रवाहो अब्दास्ट वसलाई बहारमी"।

अर्थात "उनसे कथित हैं नवी सक्तक्ताहो अलेह वस-स्तमने कहा कि मूर्विप्तकों के साथ, जहाद करो। अपने धन के साथ अपने जीवन के साथ तथा अपनी जिल्लाओं के साथ। वर्णन किया इसको अनुदाऊद, नसाई और दारमीने।" इस ह्दीस का भाष्य मौलाना अन्दुल हक साहव मीहिंद्से देहलवी अपनी पुस्तक अशअतुरलमशात में इस प्रकार करते हैं:-

'जहाद कुनेद काफिरान रा वमालहाय खुदके सर्फ अम-वाल कुनेद दर्ग व वजाते हाय खुदके खुदरा फिदा कुनेद दर्ग व कुरता रावेद व खिस्तागर्देद व वज़वान हाय खुद व दुशना मदेहेद बुतानपराान रा व दीन वातिल पराान रा व दुआकुनेद वर पराान व खुज़लान व हज़ीमत व वतरसानेद पशान रा व कुल व वन्द व मानिन्द आं व दोश्रा कुनेद वर मुसलमान रा व मुस व गुनीमत व वरगृलानेद मरदान व दिलावरान रा वर जहाद।'

अर्थात् "काफिरों के साथ जहाद करो (अपने मालों के साथ अर्थात् उसमें अपने धन का ज्यय करो ।" (अपने जीवन के साथ ।) अपने को उसमें न्योछावर कर दो । अर्थात् ज़ल्मी वनो तथा मार डाले जाओ ।) श्रोर अपनी जिह्वाओं के साथ ) "अर्थात् इनकी धृतियों को गाली दो और इनके मिथ्या धर्म को गाली दो तथा इनके अपमानित और पराजित होने की प्रार्थना करो तथा इनको प्राण हनन, वन्दीकरण तथा ऐसे ही और वातों से धमकाओ और मुसल मानों के लिये प्रार्थना करो कि वे विजय प्राप्त करें तथा लूट का माल उन्हें मिले और मदीं और वीरों को जहाद के लिये वरगृहाओ"

अब आपने समझ लिया होगा कि जहाद में जिह्ना के व्यवहार करने का क्या उद्देश्य रहा। मौलवीसाहव साहमखा सत्य को लिपाना चाहते हैं और जगत को अन्धकार में रखने की चेश करते हैं।

अव इसमें कोई सन्देह विश पाठका के हृद्यों में नहीं रहा होगा कि जहाद ( अर्थात् धर्म प्रचार में वलाकार ) में तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों का उपयोग तथा जिहा के द्वारा काफिरों की की मृतियों आदि को गाछी प्रदान करना करान और हदीस के अनुकूळ है और स्वयं मुहम्मर साहय का जीवन इसका स्वष्ट प्रमाण है। इस कल्डू के टीके को मिटाने की आजकल जो चेष्टायें मौलवियों की ओर से हो रही है इससे प्रतीत होता है कि भारतवर्ष मेरहने तथा शिक्षित पुरुषों के सत्सङ्ग आदि से शिक्षित मुसलमान भी समझने लग गये हैं कि जहाद आदि के विषय में जो कुरान और हदीस में वर्णन है वह सभ्य मनुष्य की बुद्धि के सर्वथा विपरीत है। परन्तु एक ओर बुद्धि की प्रेरणा दूसरी ओर इस्लामो धर्म के संस्कार ! करें तो क्या करें ? बुद्धि की वात सुनने से इस्लाम से हाथ धोना पड़ता है तथा इस्लाम के मानने से बुद्धि से युद्ध करना पड़ता है। वड़ी विकट समस्या है। अब वह समय नहीं रहा कि मौलाना कमो से सुफो दोन-दार मुसल्मानों के सदश बुद्धि को यह कह कर कोसें कि:--

अव्वल आँकस के कृशसकहाँ नमृद्।

निन्द् अनवारे खुदा इवळीसवृद ॥

अर्थात् जिस किसी ने सबसे प्रथम बुद्धि से काम लिया वह ईश्वर के प्रकाश के निकट शैतान था।

जिससे स्पष्ट है कि वुद्धि को धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं, वुद्धि से विचार करने का काम शैतान का है।

संसार में अब बुद्धि की प्रधानता है, अरुपरांग वार्तों की मानते का समय नहीं रहा. अतः जिसमें इस्लाम भी वाकी रहे और बुद्धि की दोहाई भी दो जाय इसके लिये हमारे नवीन शिवित मुललमान भाइयों ने ऊटपटांग इस्लामी सिद्धान्तों पर पोचारा फेरने के लिये यह युक्ति निकाली है कि शब्दें। औरवान्पों के अर्थ वदल दिये जायें और हदोस आदि पुस्तकों के वाक्यों के अर्थ वर्लने में कृतकार्य्यता प्राप्त न हो तो उसके विषय में कह दिया जाय कि हटास अप्रमाणिक है। आर्थ्यसमाज की स्थापना के परचात् से क़रान पर जितने भाष्य छिखे गये हैं प्राय: सब में यह वात झलकती है। हम आर्यसमाजियों को इस बात से वहत आनन्द है कि मुसलमान भाई शरीः शनैः ऊटपटांग सिद्धान्तों का मानना छोडते जायें परन्तु हृदय की शुद्धता के साथ साथ, परन्तु सत्य को छिपा कर वा अर्थ की फेरा फेरी से कुछ का कुछ प्रतिपादन करना शिष्टों का आचार नहीं। सत्य को प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है।इस आदर्श को सामने रखकर ही हमने मुसलमान भाइयों की लीपापीती को मिथ्या लिद्ध करने क लिये उनके माननीय धर्मग्रन्थों के इतने प्रमाण उद्द्रधृत किये जिससे विज्ञ परुषों को असल वात का पता लगजाय। मौलवी मह-माद अलो साहेव ने तो अपने कुरान का इङ्गलिश भाष्य लिखकर मन में समस लिया होगा कि इसे युक्तियुक्त सिद्ध करने में बढ़ी सफलता प्राप्त हुई । परन्तु यह ध्यान नहीं दिया कि दुनिया अन्धी नहीं है ऐसे समय में सत्य को छिपाना ही टंढी खीर है।

श्रय हम मूळ लेख की आंग्आपकाध्यान आरूटकरना चाहते हैं। प्रसङ्ग बदा मौश्विययों की चुधा चेटा को आप के समक्ष रख दिया जिसके द्वारा विचार करने में आपको सुगमता हो।

इस विषय पर फाम से प्रकाश डालने के लिये उचित सम-सता है कि कुरान और एशीस आहे मूल इसलामी मन्थों में जो आजायें वा विधियां लिखित हैं उन्हें संक्षेप के दर्शांकर क्रमशः ऐतिहासिक घटनाओं को आपके सामने रक्खूं और लेखशैली में जो प्रमाण आदि उद्घृत करूंगा वह मुसलमान विद्यानों ही के लिखे प्रन्में से करूंगा। यथावसर इतर विद्वानों के लेखों से भी पुष्टि की जायगी।

कुरान की फतिपय आजाएँ उद्धृत की जा चुकी हैं और कितनी ही और आयतों की उद्धृत कर उस पर प्रकाश डोलता हूं— सुरये अनुफाल ५ रक्कुअ में ते—

"कुल लिस्त्रज्ञान कफ़र इन यनतह युग़फर लहुमूमा क़द् सलफ र रैयाऊट् फ़क़्द मज़त् सुन्नतुल औव्यलीना व क़ाते खुदुम इत्ता ला तक्षम फितनतों इव यक्षनदीनो कुलोह फ इनि-न्तरीफ़ इन्नस्ताह वेमा यामलून वसीर। द इन तयस्त्री क़ आलम् अन्नस्ताह मोला क्षम नेमल मोला व नेमन्नसीर।"

माँछवीमु हम्मद अळी सःहच ने इन आयतों का जो इक्ष-छिश अनुवाद किया है इसमें बहुत खींचातानी से काम छिया गया है अङ्गरेजी जानने वाले पाठकों को उनके अनुवाद के पढ़ने मात्र से विहित हो जायगा।

#### उनका अनुवाद इस प्रकार है:---

"Say to those who disbelieve if they desist; that which is past shall be forgiven to them; and if they return, then what happened to the ancients has already passed.

And fight with them until there is no more persecution and religion should be only for, Allah, इत्यादि मौलवी मुहम्मद् अली साह्य तो यह अनुवाद करके पार उतर गये कि:—

"Fight with them untill there is no more persecution and religion should be only for Allah

और श्रायत के असली बात के तात्पर्य्य को उलटा कर दिया। "फितना" (फ़्साद) शब्द का अंग्रेजी अनुवाद (Persecution) करके धारा ही उलटी वहा दी है। सुनिये फ़ितना का अर्थ इब्न अव्वास तथा अन्यान्य प्राचीन उलमा (विद्वानों) के अनुसार शिर्क (मृत्तिपूजा) है (देखो महाहिबुर्रहमान खण्ड ९ पृ० २३८) अर्थात् उन काफ़िरों से तब तक लड़ा जब तक मृत्तिपूजा का अंत न ही लावे—"और हो जावे सब हुक्म अल्लाह का" भाष्य में सय्यद अमीर अली ने इब्न अब्बास आदि का अनुकरण करते हुए यह लिखा है कि अल्लाह का सब धर्म हो जावे और किसी मृत्ति आदि की पृजा शेप न रहे। अतः श्रव आयत का अर्थ स्पष्टतया यह है कि 'हे मुसलमानो ! तुम काफिरों से तवतक लड़ाई जारी रक्को जब तक कि श्रन्लाह

का धर्म अर्थात् इसलाम का सर्वत्र प्रचार न हो जावे और मूर्त्ति आदि की पूजा संसार से उठ न जायः। इस वात को आर्यसमाजो भी मानते हैं कि ईश्वर की पूजा समस्त संसार में स्थापन करना चाहिये तथा ईश्वर के अतिरिक्त मूर्त्ति आदिकों की पूजा उठाने का प्रयत्न किया जावे परन्तु उसके छिये प्रेम पूर्वक प्रचार करने की आवश्यकता है। छोगों पर किसी प्रकार वलाकार करना व तलवार आदि के मय से उन्हें अपना धर्म स्वीकृत करने के कथनानुसार यह भी खीकार कर छैं कि मुसल-मानों को उन्हों से लड़ने की आज्ञा दो गई जो इनसे शत्रुता करें तो इससे सिद्ध है यदि शत्रुता करने से वाज़ आवें तो लड़ाई करना उचित नहीं फिर, जो वैज़ावी माध्यकार ने यह कहा कि उनका मुसलमान वनना आवश्यक है क्या इससे स्पष्टतया सिद्ध नहा होता कि युद्ध का उद्देश्य कुछ और ही है! शत्रुता के त्याग करने ही से कुछ नहीं वनता, परन्तु काफिरों पर शर्त लगाया गया किउनका मुसलमान वनना आवश्यक है। इसी को धर्मप्रचार में वलात्कार वा जहाद कहते हैं। जिसका विस्तार उपर्युक्त आयतों के स्पर्शकरण से ज्ञात हो जायगा। और यह जो कहा गया कि "माफ हो उनको जो हो चुका" इस पद से पता नहीं चलता कि उनके अपराध को कौन माफ करेगा। पैगम्बर साहव स्वयं माफ करेंगे या अल्लाइ मियां? यह प्रश्न कई भाष्यकारों ने उठाया है। इस पर भाष्यकार वैज़ावी का कथन है कि आज कल जो क़ुरान में है "इन यज़ी-

नह युगफ़र लहुम' जिसका अनुवाद उपर्युक्त वाक्य है यह वाक्य पहले के कुरान में इस प्रकार नहीं था अर्थात् मोहम्मद साहव से जो आयत उतरी थी वह इस प्रकार थी:—

"इन तन्तह यग फर छक्षमं जिसका अनुवाद है कि ( ऐ काफिरो यदि वाज़ आओ तो (अल्छाह) तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा।"

पता नहीं चलता कि प्रचलित क़ुरान में जो आँ हज़रत उसमान का संग्रह किया है उपर्युक्त पाठ को किसने किस उद्देश्य से बदल दिया।

आयत में जो यह कहा गया है कि:—छड़ते रहो उनसे जब नक न रहे फ़्साद, और Surely Allah sees what they do And if they turn back then know that Allah is your Patron excellent is the Patron and most excellent the helper.

मौलवी सय्यद अमीर अलोने यहु उर्दू अनुवाद किया है:-

"न् कह दे काफिरों को अगर वाज़ आवें, तो माफ़ हो उनको जो हो खुका, और अगर फिर वहीं करेंगे तो हो खुकी है रोशन अगलोंकी। और लड़ते रहो उनसे जब तक न रहे फ़साद, और हो जावे सब हुक्म अल्लाह का तो फिर अगर वह बाज़ आवें तो अल्लाह उनका काम देखता है, और अगर वे न मानें तो जान लो कि अल्लाह है हिमायती तुम्हारा, क्या खूब हिमायती है और क्या-खूब मददगार।"

आयत के आरम्भ में कहा गया है कि अगर काफिर बाज आयं तो उनके अपराध्य क्षमा होंगे परन्तु यह नहीं वतलाया नया कि किस कम्में से वाज आवें तथा किस प्रकार से वाज़ आर्वे इस पर भाष्यकार वैजावी का कथन है 'कि पैगम्बर के लाथ राष्ट्रता करने से वाज़ आवें' वास्तव में बात बहुत ठीक है कि यदि शतुना करने से वाज आवें तो उनके अपराध क्षमा हो जायँ, और यह नीति की बात है। इस पर किसी को शङ्का ही ज्या हो सकता है कि यदि शत्र शत्रता करने से वाज़ आवें तो उसके अपराध क्षमा किये जावें परन्तु आगे चल कर वैज़ावी सार्य का कथन है कि वह भी इस तरह कि इस्लाम में दाखिल होकर वाज़ आर्वे<sup>17</sup> अर्था**त्** उनका मुसलमान वनना आवश्यक है। यहि हम आजकल के कतिएय मौलवियों के लिये वाध्य करना मनुष्यत्व के नितान्त विरुद्ध है और कुरान ने प्रचार में बलाकार करने की स्पष्ट आज्ञा दो है। 'इस आयत के अर्थ की पलट कर जो लोग यह दिखलाने की चेए। करते हैं कि इसमें अपने रात्रुओं से छड़ने की आहा दी गई है, जब तक कि उनके फिलार का नाश न हो जाय, यह धर्म के लिये युद्ध नहीं परन्त राजा जैसे दूसरे के राज्य आदि पर चढ़ाई कर युद्ध करते हैं इत्यादि, वे इस्लाम धर्म के तत्व से पूरे अनिभिन्न हैं मैंने जो आयत के अर्थ का स्पर्शकरण किया वह निराधार नहीं है वरन् उसमें अनेकानेक प्रमाण हैं। सुनियेः—

"जबोर के पुत्र सईद से कथित है कि हज़रत इन्त उमर

रज़लकाहो अनहो बसरा में आये नो पूछा कि फितना की लड़ाई के विषय में आप की क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा तू नहीं जानता कि फितना क्या बांज़ है? मुहम्मद साहव सूर्ति पूजकों से युद्ध किया करते थे। क्योंकि इन (मृत्तिंपूजकों) के पास जाना फितना था और तुम लोग जो राज्यसिंहासन तथा देश के जीतने के लिये युद्ध करते हो सो न था"। इस हदीस को उद्धृत कर सच्यद अमीर अलो ने यह उपसंहार किया है कि:—"आयत में जिस युद्ध की आज्ञा दी गयी है वह मृत्तिंपूजा कर फसाद को दूर करने के वास्ते" है (देखो उनका भाष्य खरड़ ९ पृ० २६६)

हज़रत इब्न उमर मुद्दम्यद साहब के समकाछीन थे। उन्हें इस्छाम का तरव ज्ञात था अनः ईमानदारी के साथ उन्होंने बता दिया कि मुद्दम्यद साहब के युद्ध करने का उद्देश्य शिर्क (मूर्चि-पूजा) का हटाना था, देश आदि के छिये नहीं। अतः आयतों में जो आज्ञा है वह तो सब को स्पष्ट हो गयी। इस आयत तथां इसकी हदीस के विद्यमान रहते हुए कौन अस्वीकार कर सकता है कि दीन में वहारकार की आज्ञा कुरान में नहीं है।

## इस्लाम परित्याग करने पर क्रत्ल का दग्रह

कुरान के अध्ययन से प्रत्येक पुरुष जान सकता है ।क काफिरों और मुशरिफों के साथ इनकी नहीं पटती । इन्हें बहुत ही घृणा जनक शब्दों से सम्बोधन किया गया है और आज्ञा दी गई है कि इन पर जहाद करके इनको या तो मुसलमान यना लिया जाय अथवा कत्ल करके इनका नाम निशान ही मिटा दिया जाय। और कहा गया है कि यदि कोई काफिर वा मुशा-रिक (मृत्तियूजक) मुसलमान होकर अपने धर्म से फिर पलट जाय और इस्लाम का त्याग कर दे वा इस्लाम धर्म के विरुद्ध कुछ वोले तो उसके लिये प्राणदण्ड के सिवा और कुछ उपाय नहीं है। देखिये कुरान स्र्ये तोवा में एक आयत है:—

"व क्ष कस् ऐसानो हुम्मिनवादे अहदेहिम व तानू फी दीनेकुम फ़ क़ातिलू अइम्म तलकुफ़े क्ष्रहुम ला ऐमान लहुम ल अलुहुम यन्त होन्।"

अर्थ—"यिद् काफिर शपथ करने के पश्चात् अपनी प्रतिशा भङ्ग कर दें तो (हे मुसलमानों) तुम काफिरों के साथ कताल करो। निश्चय उनको शपथ कुछ नहीं है स्यात् वे वाज़ आ जायें।" इस आयत के भाष्य में भाष्यकर्त्ता ने कहा है कि इसका यह मतलब है कि:—"अगर इन्होंने अहद (प्रतिशा) तोड़ा याने इस्लाम का अहद तोड़ा और मुर्चिद (इस्लाम के परित्याग करनेवाले) वन गये और दीन इस्लाम में तान किये तो ये कुफ के सरदार हैं; इनको कृत्ल करो...हत्यादि।"

( हेरहो प्रसाहितः खण्ड १० एए ६५ )

सभ्य जगत् में यदि कोई मनुष्य किसी धर्म को प्रहण कर के पुनः उसे परित्याग कर देता है तो इस पर उसे कोई दण्ड नहीं दिया जाता, कारण, कि इस विषय में प्रत्येक मनुष्य को स्वतन्त्रता है। सभ्य जगत् ने तो यहाँ तक स्वतन्त्रता प्रदान कर रक्ष्वी है कि मनुष्य चाहे जिस धामिक सिद्धांत की समालोचना करे वा उसका खण्डन करे इसके लिये कानून की धरपकड़ नहीं है। परन्तु कुरान ने तो स्पष्ट आज्ञा ही दी है कि इन्हें वध कर दिया जाय। देखिये इसी के स्पष्टीकरण में शरह बकाया खण्ड २—मुर्चिद अध्धाय के आरम्भ में (अनुवाद नुष्टलहेदाया का दिया जाता है)

"मुर्त्तिद ( इस्लाम के छोड़ने वाले ) पर इस्लाम पेश किया जावे उनके दिल में मुसलमानी के दीन में शुबहे हों तो दूर किये जायें अगर मोहलत तलब करें तो तीन दिन तक मोहलत, अगर इस अर्से में तोवा करें तो बेहतर बरना कताल किया जावे।"

शरह वक्ष्या इस्लामी कानूनी पुस्तक है जिसके अनुसार मुसलमान राजा राज्यशासन करते हैं।

"सहीह बुखारी में मरबी (कहा गया) है कि फरमाया आपने (अर्थात् मोहम्मद् साहव ने) "मन वहल दीनहू फक तोलुहो" अर्थात् जो शख्स बदल डाले दीन अपना, तो कृत्ल करो उसको"

फिर इसी पुस्तक में मुसलमानी धर्म परित्याग करने वाली स्त्री के लिये आज्ञा है कि—

. "अगर औरत मुर्चिंद् हो जावे तो उसको जान से न मारे चिक्त कैद करे यहां तक कि तोवा करे और इमाम शाफई ( मुसलमानों के एक वड़े आचार्य हुए हैं ) के नज़दीक कतक की जावे'

इससे बढ़कर धर्म विषय में वलाकार और क्या हो सकता है। मुसलमोनों ने छरान तथा हर्यां के द्वारा मनुष्य के विचार स्वातन्त्र्य का भी हरण कर लिया है। अभी हाल हो में भूपाल की वेगम ने इन्हीं आयतों का अनुसरण करते हुए अपनी रियासत में यह कानून जारी कर दिया है कि यदि कोई मुनलमान इसलाम धर्मको परित्याग करे तो उसे कारागार का दण्ड सहन करना पढ़ेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि वेगम साहचा स्वतन्त्र रानी रहतीं तो अवश्यमेद ऐसे लोगों के लिये इसलामी व्यवस्था के अनुसार वध करने की आज्ञा जारी कर देतीं पर दृटिश गर्दानेमेएट के अधीन होने के कारण दीन की आज्ञा को यथावत् पालन करने में असमर्थ हैं।

उपर्युक्त कुरानी आयत में कहा गया है कि काफिरों के सरदारों के साथ कताल करें । काफिरों के सदीरों से क्या मतलय है इस पर आप्यकारों का मनभेद है कि किसी का कथन है कि फाएस देश तथा कम के लोग शिक्षित हैं तथा कोई किसी किसी जाति विशेष का अर्थ करते हैं भगवान ही जाने की आं हज़रत ने इसका क्या तात्पर्य समझा था। एक कथा इसी के सम्बन्ध में हदीसों में पाई जाती है यथा:—

"जबीर के पुत्र नफ़ीर का कथन है कि जब हज़रत अबू-वकर ने मुसलमानी फौज को शाम देश पर चढ़ाई करनें के लिये मेजा तो इनसे कहा कि बर्त ही शीव तुम काफिरों की ऐसी जाति पाओगे जिनके सरों पर चन्दिये मृंडो हुई और आस पास बाल होंगे, याने बीच में शैनान की खड्डी रखाये होंगे अतः शैनान की खड्डी पर तलवार मारो। कृसम है अल्लाह की कि यदि मैं इनमें से एक का कृतल कर डालूं तो दूसरे काफिरों में से सत्तर को कृतल करने से मुझे अधिक पसन्द है क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि काफिरों के सरदारों को कृतल करो।"

'काफिरों के सर्दारों' का मनलव तो हल हो गया, जिन्हें कुरान तथा हदास से भय है वे महादाय माथे पर शैतान की खड़ही रखने से वाज़ आवें।

## युद्ध का उद्ददेश्य इसलामी कलमे का प्रचार

क़ाफ़रों के साथ वा किसी जाति के साथ गुद्ध करना तो आपित्तजनक नहीं है यदि गुद्ध न्याय पूर्वक हो, क्योंकि इतिहास के अध्ययन से देखा गया है कि संसार में गुद्ध सर्वदा विद्यमान रहा है। परन्तु इन गुद्धों का उद्देश्य स्वत्व को रक्षा तथा प्रजा का संरक्षण है और पीड़ित जाति को अन्याय आदि अत्याचार से वचाना है। परन्तु गुद्ध का उद्देश्य किसी मत विशेष का प्रचार ही करना हो तो इससे भृणित कार्य संसार में और क्या हो सकता है। मुसलमानी धर्मपुस्तकों में जितन प्रकार के गुद्धों का वर्णन है उन सब का उद्देश्य इसलाम का प्रचार ही है। जो मनुष्य इसलाम धर्म के सिद्धान्त को इन्छा पूर्वक ग्रहण न करे उस पर वलाकार किया जाय यही मुसल-

प्रानी युद्धों का उद्देश्य है और इसी प्रकार मुहम्मद साहव कहते रहे जसा कि पहिले सप्रमाण सिद्ध किया जा सुका है। युद्ध में पक योद्धा नाना प्रकार के उद्देश्यों को सामने रख कर लगाई कर सकता है पर इसलाम के अनुसार जब तक इसलामी कलमें के प्रचार के उद्देश्य से युद्ध न किया जाय तब तक युद्ध करने बाला ईश्वर के मार्ग पर नहीं है। देखिये इसी उद्देश्य की एक हदीस किताब मिशकातुल मसाबीह खरह ३ किताबुल जहाद अध्याय १—

"अन अवी मूला काल जात्ररजीलन पलनवीये सल्लब्धाही अंटहे वसत्त्रम फ्काल अर्रजीलो योकातेलो लिल मग्नम् वर्र जोलोयो का तेलो लिज्जिक वर्रजीलो योकातेलो लेयरेयमकानहु फमन फीसवीव्लिल्लाहे काल मन कातेल लेतकून कलमतिव्लाहे हेयल अलीया फहोवफ़ी सवीलिक्लाहे।"

अर्थात् अव् मूसा का कथन है कि एक पुरुष हज़रत मुहम्मद साहव के पास आया और पूछा कि कोई पुरुष तो इसलिये युद्ध करता है कि उसे लूट का धन प्राप्त हो तथा कोई पुरुष इसलिये युद्ध करता है कि लड़ाई में अपनी वीरता दिखलावें और कोई पुरुष इसलिये युद्ध करता है कि इन (तीनेंं) में से कौन पुरुष अल्लाह के मार्ग में है (इस पर मुहम्मद साहव ने) उत्तर दिया कि वही पुरुष अल्लाह के मार्ग में है जो इस उद्देश्य से युद्ध करता है कि अल्लाह का कलमा और दीन इसलाम सबसे उन्न किया जावे। युद्ध के विषय में मुहम्मद साहव की राय मालूम हो गई अर्थात् दीन इसलाम का प्रचार करना। जब युद्ध ही के द्वारा कलमें के प्रचार करने की शिक्षा है तो आप स्वयं विचार कर देखिये कि धर्म के लिये वलास्कार करने में और क्या होता है।

# अनजाने विपत्ती के ऊपर चढ़ाई

कभी कभी मुखलमान मौलवी लेकचरों में यह कहते और पुस्तकों में लिखते मां हैं कि इस्लाम ने हमें युद्ध करने का नियम यह बतलाया कि प्रथम विपक्षी को अपने ऊपर वार करने का अवसर दिया जाय उसके वार करने केपश्चात् मुसलमान उन पर बार करें इत्यादि । यह उक्ति भी सर्वथा प्रमाग शून्य है । केवल अपने आदर्श को उच्च सिद्ध करने के लिये ये वातें बना ली गई हैं। इस्लामी इतिहास में इसके विरुद्ध अनेकानेक प्रमाण है। औरों की वात तो कहाँ तक गिनावें स्वयं हजरत महम्मद साहब अपनी धुन के इतने पक्के थे कि अपने धर्म के प्रचार करने में इतर धर्मावलविम्यों को वध करने में कोई कसर वाकी नहीं रक्खी। उन्हें प्रथम वार करने का अवसर कभी नहीं दिया गया, वरन् वे जब किसी और और काम में निमग्न रहते थे और उन्हें युद्ध तक की खबर नहीं रहती थी तो भी हज़रत उन पर हटात् आक्रमण करके उन्हें वध किया करते तथा उनके बास्र वच्चों को वन्दी बनाया 'करते थे ( देखिये मेशकात खण्ड ३ किताबुल जहाद बाबुल कताल फिल जिहाद अध्याय १):-

"अन अन्दुज्ञाह विन औन अन्न नाफेअन कतव यछेहे यखब-

रहो अस इब्न उमर अखयर हो अस्त्रज्ञीये सहस्राहो अलेह्ब-सहम अगार अलावनीलमुसतलेकिन गाँदयीन की नअमहिम विलमरोसीए फक्त लतमोकोतलतनवयसीयस्वर्गीयतह ।"

अर्थात् "औन के पुत्र अन्दुद्धा का कथन है कि नाफ़ेने मेरे पास एक पत्र इस आद्याय का लिखा है कि उने उनर के पुत्र ने यनलाया है कि मुद्धमाद साहवं ने मुसतलक वंशियों को नाश करने के लिये उन पर चढ़ाई करही. उस समय वे (अर्थात् मुस-तलक वंशी) अपने पशुओं के चगने में लगे हुए थे। (उन्हें युद्ध की कोई स्चना नहीं थी और वे निहत्ये थे) हुज़रत ने उनके जन्ये को ज़त्ल कर दिया और उनके वाल बच्चों को कह कर लिया।"

जैनरल डायर ने हज़रत कम ही क्या थे ? वंचारें पर अचा-नक चढ़ाई करके उन्हें वध कर दिया। इससे यहकर बहादुरी और क्या हो सकती है ? दीन के जोश ने हज़रत को यहाँ तक अपे के बाहर कर रक्खा कि युद्ध में सिवाय वध के और कुछ सूद्धता नहीं था। जैसे अनजान में लोगों पर आक्रमण कर के उन्हें इतल करने की बात का ऊपर वर्णन हो चुका है, इस प्रकार रोचारे मृद्धां को कुल्ल करने के लिये भी हज़रत की कही आज़ यी। मिशकान के उर्त्युक्त स्थास परअध्याय २ में एक हदीस इस प्रकार है:—

## बूढ़ों को करल करने की आज़ा

"अन समरित्त विन जन्द्र अवश्वि वीपे सहस्रस्ताहो अलै-हेवसल्सम काल उकतोलु शगुशुल मुशरेकित ॥ अर्थात् जन्दव केपुत्र समरा का कथन है कि मुहम्मद साहब ने कहा है कि मृत्तिंपूजक कें के बृद्धों को करल कर डालो ।'

पाठको ! आपने देखा आं हज्रत को कितनी दूर की वात सुझा है कि मूर्ति पूजा करनेवाले वृद्धों का मार डालो अर्थात जब सब बृद्धे बेचारे मारे जायेंगे तो बच्चों को धर्म कर्म का उपदेश कीन देगा। उन्हें लाचा होकर अपने अपने धर्म पथ से अष्ट होना पड़ेगा और कभी न कभी इसलाम के शरण में आने के लिये वाध्य होना पड़ेगा। अनुयायियों के हृदय में कभी कभी दया भी आ जाती थी पर हज़रत तो चाहते थे कि येन केन प्रकारेण फाफ़िरों का नाम निशान ही संसार से मिटा दिया जाय इसलिये कृत्ल करने में किसी का लिहाज न रक्खा जाय, चाहे बृद्धा हो या बच्चा या स्त्री।

#### क्षियों तथा बचों के कतल करने की आजा

चृहों के विषय में आज्ञा है सो तो आप ने देख लिया अब देखिये स्त्रियाँ तथा बच्चों के विषय में आप क्या फरमाते हैं ( देखो मिराकात खण्ड २ किताबुळजिहाट वाबुळ कृताल फील जिहाद अध्याय १):—

'अनास्ताव विन जतामते काळ सोपळरसुस्ळुल्ळाहो सल्ळु स्ळाहो अळहे वसस्ळमअस अहळिह्यारे यवतयून मिनलमुशरे-कीन फ यसाव मिननसापहिम व ज़रारोहिम काळ हम मिनहुम।"

अर्थात्—जताम के पुत्र साहब का कथन है कि मोहम्मद

खाहव से घर में रहने वालें के विषय में पूछा गया कि जब मूर्त्ति पूजकों के घरों में रात को छापा मारा जायगा तो यहाँ उनकी ख़ियाँ तथा बच्चे भी पायेंगे उन्हें क्या करना चाहिये और हज़रत ने उत्तर दिया कि वे भी उन्हों में सं हैं"

"वे भी उन्हीं में से हैं," इसके भाष्य में मौलाना हक मोह-द्विसे देहलवीने अशअतुल लमग्रात में लिखा:—

"गुफ्त औ वाकनेस्त वक्तुक्तेशुद्दन निसायव जरारी ज़ीरा केप्शान निशाय व ज़रारी अज पशानन्द याने अज़ मर्दान मुशिरकान व दर हुक्म पशानन्द जाहिरई हदीस द्राजवाजे फसले निसाय व सिविया नश्त ?"

अर्थात् आँ हज़रत ने कहा कि स्त्रियाँ तथा बच्चों के मार डालने में कोई आपित नहीं है क्योंकि ये स्त्रियाँ तथा बच्चे उन्हीं में से हैं अर्थात् मृतिपूजकों में से हैं और इनके लिये भी वहीं आज्ञा है। इस हर्रीश में स्त्रियों तथा बच्चों के कतल करने के विषय में प्रकट विधि है।

संसार में इससे वढ़ कर रोमांचकारी दृश्य और क्या हो सकता है कि धर्म के जोश में पागल होकर मनुष्य किसी के धरमें रात को छापा मारे और घरवालों में से सबको काल कर डाले यहाँ तक कि ख़ियाँ और नन्हें नन्हें वड़वों को भी न छोड़ा जाय प्राण के भय से इस दृशा में प्रायः छोग अपना पैतृक धर्म परित्याग करने के लिये उद्यत हो जाते हैं और हत्यारे के मत को स्त्रीकार कर लेते हैं जैसे कि आगे आपको बिदित होगा कि इसलाम के इतिहास में ऐसी ऐसी सहस्रों घटनाएँ
भरी पड़ो हैं। प्रायः संसार में जो इसलाम का प्रचार हुआ है
उसका मूल साधन यही थी। उपदेशादि के द्वारा धर्म प्रचार
करने के दृशन्त अत्यहप पाये जाते हैं, परन्तु वलात्कार द्वारा
लोगों को अपने सम्प्रदाय में लाने की घटनाओं से प्रायः इसलामी इतिहास पूर्ण है। इस समय संसार की कायापलट होगई
है, अनः उरा और धमका करके तलवार के मय से किसी को
अपना धर्म परित्याग करने के लिये वाध्य करना कठिन काम
है। अन्यथा यदि मुसलमानों के हाथ में शक्ति रहती तो फिर
संसार के धार्मिक इतिहास के पृष्ठ मनुष्य-रक्त से लिखे जाते।

अपने सम्प्रदाय के प्रचार करने में मोहम्मद् साहब ने तळवार से काम लेना उचित समक्का तथा पेतिहासिक दृष्टि से उन्हें इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। यहां तक कि उनके जीवन काल ही में कतित्य मागों को छोड़ कर प्रायः अरव के समस्त लोगों ने उनके धर्म को स्वीकार कर लिया था, इस घटना से प्रायः लोगों के हृद्यों में शङ्का उत्पन्न होती है कि तलवार से धर्म विष-यक ऐसी सफलता प्राप्त करना असम्भव सा जान पड़ता है परन्तु यह कोई असम्भव चात नहीं है। संसार के भिन्न भिन्न देशों के इतिहास पढ़ने से पता लग जायगा कि तलवार ने ससार की कायापलट करने में बड़ा हो भाग लिया है, हां यह और बात है कि तलवार के हारा स्वीकार किये हुये धर्म के भाव चिरस्थायी नहीं रहते तथा भविष्य में इसका परिणाम बुरा होता है। आगे चडकर एता छगेगा कि यही कारण है कि हज़रत मुहम्मह लाह्य के पक्चात् ज्यों ज्यों समय ज्यतीत होता गया इसलाम भी लोगों के हृद्यों से शिथिल होता गया है। सर्य मुहम्मद साहय को पता था कि अन्त में इनके सम्प्रदाय का परिणाम युरा होगा यहाँ तक कि जिन लात और उला नामक मृर्त्तियों की पृजा हटा कर लोगों को मुसलमान बनाया गया श्रीर अपने बार दादी के धर्म का परित्याग कराया गया था, पुनः लोग अपने वाप द:हों के मत को मानने छग जायँने तथा इनमें मृत्तियों की पुजा आरम्भ हो जायगी यह भाव हज़रत मुहम्मद के हृदय में क्यों आया ? इसका सीधा उत्तर है कि जिस प्रकार वह दीन इसलाम का प्रचार कर रहे थे उससे अनुमान होगण था कि जर तक यल है तब तक तो लोग लाचार मुसलमान रहेंगे और वल के समात होने पर पुनः होग अपने पहिले धर्म पर लौट जायेंने अन्यथा और कोई कारण उनके हृद्य में ऐसे भाव उदय होने का नहीं हो सकता। (देखो मिशकात किताबुळ फोतन राव लात कृमुस्सायत किताबुल फोतन वाव लान कुनु-स्सायत फसिल १)।

'अन आयशार जवल्ल होअनहो कालतसमेतो रस्तिल्लाह सन्दर्लाहो अलेहेव आलेहीच सन्दरम यक्तलो लाय-ज़हबुल्लेलो वन्नहारो हत्ता योवे हुल्लात चलडज्ञा—फयहज़ ऊन एला दीने आवापहुम रच हो मुसल्मि'

अर्थात् वीवी आयशा का कथन है कि मैंने मुह्मद साहव

को यह कहते हुए सुना कि दिन और रात्रि का अन्त नहीं होगा, जबनक छात और उज्ज़ा ( मवका के मन्दिर कावे में दो प्रसिद्ध मूर्चियाँ थीं ) की पूजा फिर आरम्म न हो...... और छोग अपने वाप दादों के धर्म पर फिर छौट जायँगे। इस कथा को मुसछिम ने वर्णन किया।"

साढ़े १३ सी वर्षों के अन्तर्गत ही ह्ज़रत मुहम्मद् का सम्प्रदाय अनेकानेक मतमतान्तरों में विभक्त हो गया और अब सम्भव नहीं है कि झान विज्ञान के प्रकाश में इसके सिद्धान्त अधिक दिने। तक ठहर सकेंगे। यही कारण है कि वर्तमान समय के कतिएय मौलवो ऊटपटाङ सिद्धान्तों पर लोपा पोती करते जा रहे हैं और और करानी आयतें के अर्थ की खीचा-खानी कर उसे पालिश करते जाते हैं। यदि हजरत मोहस्मद साहेव आरम्भकाल हो से लोगें। को वलात्कार कर उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के बदले उनकी बुद्धि को अपनी और आकर्षित करते और नाना कठिनाइयों को सहन करते हुए भी ज्ञान्त और गम्भीर भाव से सत्य का प्रकाश करते तो इस्लाम समस्त संसार के हृद्यों में अङ्कित हो जाता। यह और वात है कि उनके जीवन में इस्टाम को यह कामयावी न होती परन्त इसका भविष्य उड्डाल रहता। इसके अन्धकार पूर्ण भविष्य को स्वयं हजरत समझते रहे। हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जब तक हज़रत मुहम्मद् साहव अपनी जन्मभूमि मका नगर में रहे तव तक तो शान्ति पूर्वक धर्म का प्रचार करते थे। उस सम्य

उन्हें कतिपय कठिनाइयें का सामना भी करना पट्टा। यहाँ तक कि मका निवासी कुरैंशजाति के लोग इनके साथ शत्रुता करने कग.गथे और उनके प्राणों के ब्राह्क वन गये। ब्राएरक्षा के क्षिये हज़रत को अपनी जन्मभूमि मका परित्याग करने के छिये याध्य होना पड़ा और मदीना नगर में जाकर रहने छगे। वहाँ के कुछ मनुष्यों ने इनके नृतन धर्म को स्वीकार किया और एक जत्या वनाकर रहने छग गये। परन्तु मद्या के शत्र ओं से वद्दला छेने का विचार सर्वेदा इदय में विद्यमान रहा और अरव के और जातियों के सदश इनके करने भी व्यापारियों के लट मार करने पर तुल गये। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती गई हज़रत वसे ही देसे दोन के प्रचारार्थ वलात्कार के साधन को काम में लाने हरो । प्रायः इतिहास में देखा जाता है कि तलवार के द्वारा लोगों ने धर्मप्रचार में बढ़ी सफलता प्राप्त की है जैसा कि जार्ज सेल साहव ने अङ्गरेजी कुरानानुवाद की भूमिका खण्ड २ पु० ३≈ में लिखा है:—

rom whence the politicion observes, it Pollows that all the armed prophets have succeeded, and the unarmed ones have failed Moses, Cyrus Thescus and Romulus would not have been able to establish the observance of their institution for any length of time had they not been armed?

अर्थात्..... "जिससे राजनीतिक पुरुषों ने विचार प्रकट किया है कि इससे यही सिद्ध होता है कि शस्त्रधारी पैगम्बरों को सफलता हुई तथा ानहत्थे विफल मनोरथ रहे। मुसा, साइरस, थिसियस और रोमुलस अपनी अपनी संस्थाओं के मान की स्थापना में कुछ काल तक भी सफलीभूत नहीं होते यदि ये शस्त्रधारी नं होते।"

अतः यदि मुहम्मद सहिव को अस्त्र शस्त्र के सहारे धर्म-स्थापन करने में सफलता प्राप्त हुई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कारण कि उनसे पूर्व उप कि महोदयों ने भी यही किया था। मुसलमनों का कथन है कि मुहम्मद साहब मुसा के सहश थे। तो फिर सन्देह ही क्या रहा कि हज़रत मुहम्मद ने भी हज़रत मुसा के सहश अला शला से लोगों को मुसल-मान वनने पर मजनूर किया।

हम इसे खीकार करते हैं कि मुहम्मद साहव को अपने राजुओं के विपक्ष में हथियार उठाने का अधिकार था परन्तु उसी हथियार से उन्हें अपना धर्म परित्याग कराके मुसलमान बनाने की बात सर्वथा अमाजुपिक है। संसार में आत्मरज्ञ्ञण यथा खत्व रक्षा के लिये सदा युद्ध होता रहा है और सदा होता रहेगा परन्तु इन युद्धों में कभी भी सभ्य जगत में यह नियम नहीं रहा कि विजेता विजित को अपना धर्म परित्याग करने पर वाध्य करे। इस विषय पर, जार्ज सेल साहब ने लिखा है।—

"The method of converting by the swod gives no very favourable idea of the faith which is so propagated, and is disallowed by every body in those of another religion, though the same persons are willing to admit

of it for the advancement of their own; supposing that though a false religion ought not to be established by authority, yet a true one may; and accordingly force is almost as constantly employed in those cases by those who have the power in their hands, as it is constantly complained of by those who suffer the violence. It is certainly one of the most convincing proofs that Mohemadanism was not other than human invention, that it owed its progress and establishment almost entirely to the Sword.

अर्थात् तलवार के द्वारा धर्म प्रचार करने का उपाय इस प्रकार प्रचारित धर्म के विषय में यहुत अनुकूछ भाव होने नहीं देता और दूसरे धर्मों के कोई अनुयायी इसे अच्छा नहीं समझते यद्यपि वही पुरूप अपने धर्म की उन्नति के लिये इसे स्वीकार करने की इच्छुक हैं, उनकी करूपता है कि मिण्या धर्म की स्थापना तो हुकूमत के सहारे न हो, परन्तु सत्यधर्म पेसा कर सकता है, इसीलिये जिनके हाथों शक्ति है उनके द्वारा पेसी द्वाओं में वलात्कार का उपयोग सर्वदा किया गया जैसा कि पीड़ा सहन करने वालों ने इसकी सर्वदा निन्दा की हैं। निःसन्देह यह एक अत्यन्त विध्वासीत्यादक प्रमाण इस बात का है कि मुहम्मदी धर्म मानवीं आविष्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। क्योंकि इसकी स्थापना तथा उन्नति पूर्ण्तया तल्वार पर ही थी इत्यादि।

जार्ज साहव की उत्परोक्त राय से प्रायः समस्त विद्वान सह
मत हैं और होना भो चाहिये, क्यों कि धर्म का सिहासन मनुष्य

की अन्तरातमा है जिसको प्रेम तथा सदुभाव से ही वश कर

सकते हैं। योद्ध धर्म तथा वैदिक धर्म के अतिरिक्त सब धार्मिक

सम्प्रदायों ने तलवार को परम साधन माना है और इसलाम

के प्रवर्त्तक का तो इसमें खास हिस्सा रहा।

कुरान और हदीलों के अध्ययन से विदित होता है कि
मुह्ममद साहिव ने जो इतर धर्मावलियों पर वलात्कार करना
प्रारम्भ किया था वह कार्य्य शनैः शनैः हुआ था। इजरत को
भी अपने भावी भौतिक वल के इतने वढ़ जाने का विचार प्रथम
नहीं था यही कारण है कि जब उनकी शक्ति स्वल्प रही तो
बलात्कार की विधि करने वाली आयतें भी जो अल्लाह मियां
के यहां से उतरती रहीं वे भी धीम टोन में धीं। आरम्भ में तो
उनमें बताया गया है कि मुहम्मद तुम पर बलात्कार करने नहीं
आया उसका फाम तुम्हें सन्देशा पहुँचा देना मात्र है यथा
कुरान सूरा आल इमरान रकुत्र १९:—

"कुल लिस्लजीन ओतुळ कितावऽलउममो ईन अ असलम तुम फ़इन असलम् फ़क़देहत दूऽय इम तबस्त् ऽफ़हलमा अले-केल वलागो यस्ला हो वसीरुन दिलप बाद्।"

अर्थात् "और कहदे पुस्तक वालों को (अर्थात् उस धर्मा-नुपायियों को जिनके पास धार्मिक पुस्तक है और अनपढ़ों को) कि क्या तुमने भी मान लिया है अतः यदि मान लिया तो तुमने ं सन्मार्ग पाया और यदि हट रहे तो (हे मुहम्मद) तेरा जिम्मा केवल (सन्देशा) पहुंचा देना है और अल्लाह देखने वाला है अपने सेवकों को।"

इस आयत में मुहम्मद साहव का जिम्मा केवल अल्लाह का सम्बाद लोगों तक पहुँचाने ही का कर्तन्य है और किसी बात के लिये ताकीद नहीं की गई है चरन किसी किसी स्थान में तो कुरान में इस प्रकार का आदेश भी पाया जाता है।

''छा तोते इलकाफेरीन चऽल मोनाफेकीन बदप्रअ अजहुम न तबकल अल्लाहे च कफा विल्लाहे वकीला'' (सूर अखराय रोकुअ—अ)

अर्थात (हे मुहम्मद ! ) "काफिरों और कपटियों का कहना मत मान और उनको सताना छोड़ दे और अल्डाह पर भरोसा कर और अल्डाह ही वस है काम बताने वाल।"

इस आयत में तो हजरत को काफिरों से केवल सहयोग करने का आदेश दिया गया है कि उनको सताना छोड़ हे अर्थात् उन पर लूट मार न कर और न किसी प्रकार का वलातार हो कर। ऐसी आयत उस समय हजरत पर उतरीं जब इनकी शक्ति कम थी अतः भय था कि यदि उनसे युद्ध छेड़ दिया जाय तो परिणाम अपने छिये वहुत ही बुरा होगा इसी छिये पहले तो हजरत ने समका बुझा कर लोगों को अपने दीन में लाने का काम प्रारम्भ किया और जब देखा कि दानैः दानैः प्रचार का फल इच्छानुकूल नहीं होगा तो फिर अल्लाह मियाँ के यहाँ से इस आदाय की आयतें उतारने लग पड़े, यथा:—

वह हो तकदन कमा कफदफ तकुनून सवा इ अनू फला तत्त्तवे जुऽमिनहुप्र औलियाइअ हत्ता यो हाजेरूऽफी सवी लिक्लाहे फइनतवक्लऽफखज् हुम् वऽकतोलुहुम हैसो अजहुत्तीमूहुम विस्थोंव्यलान सीरा (सुरा निसारीकु० १२ आयत ८टे )

श्रर्थात् वे (काफिर) चाहते हैं कि जैसे वे काफिर वने वैसे ही तुम भी काफिर वनो जिसमें सब एक जैसा वन जाओ अत: उसमें से किसी को मित्र मत वनाओ जब तक कि वे अल्लाह के मार्ग में गृह पांरत्याग न करें। फिर यदि वे पलट जायं तो उनको पकड़ो और उन्हें कत्ल कर डालो जहाँ कहीं उन्हें पाओ, और उनमें से किसी कों मित्र वा सहायक न बनाओं।"

वस क्या था ? जब देखा कि अवसर है लोग समझाने से नहीं समर्भेंगे और शास्त्रार्थ आदि करने में भी उनसे पार पाना किटन है, तो काफिरों को पकड़ने और उन्हें कत्ल करने के लिये हजरत अपने अनुयायियों को उकसाने लगे। हाँ एक चालाकी उन्होंने अवश्य की कि पहिले तो तलवार उठाने से भय करते रहे अतः यह आदेश देते रहे कि यदि चे काफिर तुम पर वार करें तो तुम भी वार करो। फिर जब काफिरा का सङ्गटन निर्वेल हो गया, अवसर पाकर हजरत ने भी आदेश को पलट दिया, अर्थात पुनः इस प्रकार का आदेश देने लगे कि जहाँ कहीं उन्हें पाओ उन्हें करल कर डालो और यदि मुसलमान चन जावें तो छोड़ दो और अपने जरथे में मािल दो। देखिये एक आयत इस आशय का है:—

''व कतिलूऽफी सवीत्रिस्टाहिस्टजीन योकृतिलुनकुम् व स्ना तअतदुऽ इन्नलाह टा योहिन्बुल मोते दीन''।

(सूरावकर रेकु ,२४)

अर्थात् "और अब्हाह के मार्ग में तुम उन होगों से हड़ों जो तुम से हड़ों और ज्यादती मत करो और अब्हाह ज्यादती करने वाहों को पसन्द नहीं करता"।

इस आयत के देखने से तो विदित होता है कि इसमें कोई अन्याय की वात नहीं है। यह निथम तो सर्वत्र रहना चाहिये कि छड़ने वालों के खाय छड़ाई करना चाहिये तथा आयतमें यह आदर्श भी बहुत उत्तम रक्खा गया है कि शत्रुओं पर ज्यादती नहीं करनी चाहिये और प्रायः मौळवी इसी आश्य की आयतों को पत्रों में लिखकर विद्वानों को यह बताने की चेश करते हैं कि देखों कुरान में यहां तक सहनशीलता का आदेश है कि अपने शत्रुओं से भी तब ही युद्ध करने के लिये कहा गया है कि जब वे प्रथम छड़ाई करने पर उद्यत हों। उस पर भी मुसलमानों को आदेश किया गया कि देखों उन काफ़िरों पर, ज्यादती न करों क्योंकि ठीक हो है उपर्युक्त आयत में बहुत उत्तम आदर्श का वर्णन है पर यिश अल्लाह मियां मुसलमानों को सर्वदा इसी आदेश पर स्थर रहने की आज्ञा देते और हज़-

रत मुहम्मद साहव भी समस्त जीवन इसी का अनुसरण करते रहते तो संसार को मजाल नहीं था कि उन पर अंगुली उठाता। परन्तु कुरान के अध्ययन से पता लगता है कि न तो अल्लाह मियां नेही उपर्युक्त आदेश पर मुसलमानों को सर्वदा चलने के लिये कहा और न मुहम्मद साहय ने इस आज्ञा का जीवन में पालन कर सफलता प्राप्त करने की आशा देखी उपर्यं क आयत के उतरने का अवसर भाष्यकारों ने यह वत-लाया कि महम्मद साहेव जब मका से मदीना पलायन कर गये तो उसके पश्चात अल्लाह ने उन्हें आहां दी कि काफिरों के साथ जहाद करो अतः वदर, ओहर, खन्दक आदि स्थानों में उन पर जहाद किया गया फिर ६ साल से हिजरी सम्वत् में महस्मद साहव ने मदीने से चल कर मका आने का विचार किया क्योंकि जिससे तीर्थ करें। जब रास्ते ही में थे और हदी-विया नामक स्थान पर ठहरे हुए थे तो उन्हें पता लगा कि मका निवासी कुरेंश जाति के काफ़िर छड़ने के लिये उद्यत हैं। अतः इस वर्ष मक्का जाना और तीर्थ करना दुष्कर या तो उन काफिरों से हज़रत ने सुछह कर छी और दस वर्ष के छिये सळह की प्रतिहा हुई और यह 'निश्चय हुआ कि इस वर्ष तो हजरत मोहम्मद अपने साधियों समेत मदीने को छौट जायें कावा का दर्शन करने नहीं पायेंगे हां आगामी वर्ष वे आवें तो करेंश तीन दिन के लिये मका खाली कर देंगे। इस प्रतिका के अनुसार जब तक वर्षा के पश्चाद सुहम्मद साहब ने पुनः तीर्थ

करने के लिये तथ्यारी की तो इनके साधियों और मित्रों के हृद्यों में सन्देह उत्पन्न हुआ कि स्यात् कुरेंश अपनी प्रतिका को भङ्ग करें और छड़ने छग जानें तो क्या किया जायगा क्योंकि तथ अर्था का महीना ज़िल हजा था जिसमें युद्ध करना मना था दूसरे तीर्थ स्थान में ऐसी दशा में युद्ध कैसे कर सकते थे। इसी वात के फैसला करने के लिये कुरान में उपर्युक्त आशय का आयत अल्लाह मियां ने उतारी। विदित हो कि कुरेंश जाति के लोगों ने अपनी प्रतिका को मंग नहीं किया और यड़ी शांति पूर्वक मुहम्मद साहब ने अपने साधियों समेत उस वर्ष मक्के की तीर्थयात्रा समास की और किसी प्रकार की लड़ाई आदि परस्पर नहीं हुई।

अव सुनिये क्या नया गुल खिलता है। काफिर वेचारे तो अपनी वात पर पूरे उतरे। वृथा युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और वेचारे युद्ध ही क्यों करते क्यों कि उन्हें अछाह मियाँ की ओर से कोई नथा धर्म तो प्रचार करना ही नहीं था। पर हाँ उपर्युक्त आयत के उतरने से मुहम्मद साहव को कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्योंकि अल्लाह मियाँ के यहाँ से यह आयत तो उतार छाये कि जब काफिर छड़े तो उनसे छड़ो और उन पर ज्यादती मत करो। अब यदि मुह-म्मद साहब इस आदेश के अनुसार अपने तथा अपने अनुयायी मुसलमानों का जीवन सङ्गठन करते हैं तो पुनः इस्लाम का

ही नहीं कि हजरत पर उतरी हुई क़रानी आयतों पर ईमान छे आर्ये और आंख वन्द करके उनके कहे पर चळने छग जायें। पक ओर काफिरों की पैसी दशा दूसरी ओर यह आयत उतर गई कि "जब वे लड़ें तो लड़ो और ज्यादती मत करो।" हज़रत के लिये वड़ी ही विकट समस्या उपस्थित हुई, पर हज़रत अपनी धुन के पक्के थे इस्लाम का येन केन प्रकारेण प्रचार करना था. अनुयायियों की संख्या में बुद्धि करनी थी। अव अनुयायी कैसे वहुं यदि उस तीर्थयात्रा के समय काफिर अपनी प्रतिज्ञा भंग करके छड़ने छग पड़ते तो भी उनको अवसर था कि उन पर इस्लाम पेश करते और विजय होने पर तो पौ वारह ही थी. सिवाय इस्लाम के उनसे कुछ कवल ही नहीं होता। जब आँ हजरत ने देखा कि काफ़िर उन्हें छेड़ते भी नहीं और न इस्लाम ही स्वीकार करते हैं तो दूसरा उपाय यही था कि उन्हें छेड़ा जाय तथा उनपर वछात्कार किया जाय। परन्त उपयुक्त करान आयत के आदेश की विद्यमानता में ऐसा करते भी नहीं बनता था अब कैसे बने ? पाठकों को विदित है कि कुरान में नासिख और मनसूख का बहुत समेळा है अर्थातः जब एक आयत में एक विधि होती है तो दूसरी आयत में उसके प्रतिकृत विधि के द्वारा उसे रद कर दिया जाता है अर्थात उसी आज्ञा को अमाननीय समझा जाता है। जैसे किसी राज्य शासन में गवर्नमेंट मौके महल के अनुसार पहिली आशाओं को अमाननीय उहराती है इसी प्रकार हजरत मोहम्मट के अल्लाह

मियाँ भी अपनी आहा को समय समय पर रह कर दिया करते हैं। जब अल्डाह मियाँ ने देखा कि उपर्युक्त आयत से तो मेरे पंगम्बर का काम नहीं चलेगा अर्थात इस्लाम का प्रचार नहीं हो सकेगा तो इस आयत को अल्लाह मियाँ ने अमाननीय उत्तरा दिया।

"वऽकृतोलऽतुम हैस सफ्कृतेमोहु" इत्यादि ।

अर्थात काफिरों को जहाँ पाओ मारो यहाँ तक कि वे मुसलमान ो जावें" इत्यादि—यह आज्ञा विशेष कर अरव वार्लो के लिये है ।पाठको ! आपने देखा कि किस प्रकार अल्लाह मियाँ की ओर से कभी कुछ और कभी. कुछ कहलाया गया है। असरी वात तो यह मालूम होती है कि मक्का में तीर्थयात्रा के आने के जमय महम्मद साहब तथा उनके साथियों को पूरा विश्वास था कि काफिर छड़ाई छेड़ देंगे तो फिर क्या है, हम भी उनसे छड़ेंने और उनपर इस्लाम पेश करेंगे और संसार को वह दिखायेंगे कि दसमें हमारा अपराध ही क्या था। जब कोई हम से राष्ट्रता करेगा तो हम भी उसके साथ शत्रता करेंगे। वस ऋहो. इस पाहिसी से संसार में अपना प्रेस्टिज भी स्थिर रहेगा, काम वन जायगा परन्तु वहाँ बात चेढव हो गई। काफिरों ने युद्ध नहीं छेड़ा। इन्हें इस्लाम प्रचार करने का अवसर मिला तो झट इस आयत के पश्चाद ही अल्लाह मियाँ के यहाँ से एक आयत और उतार लाये जिसमें उनके युद्ध न छैड़ने का अवसर हो । पढ़िये कुरान में इसके पश्चात् वाळी आयतः— ी "वऽकृतोलुऽहुम हैसो सफ्कृतेवमोहुम वऽखरोज् हुम् मिन हैसो अखरजूकुम वऽल फिरन तो अशहोमेनलकृतले व ला तो कातेलुहुम् इन्दल मसजेदिलहर मेहसायोकातेलकुम फीह फ़ इन कातलुकुम फ़ऽकतोलुहुम कज़ालेक जज़ाह ललकाफेरीन। फंइनिऽन्त हींऽ फ़ इन्नल्लाह ब्लाह गफ़ूब रेहीम, व कातेलुहुम हसाला तकृन फितन तुंच्च यक्त नहींनो लिख्लाहं फ़ इनिऽन्त ही इक्ला अलऽज्ञ लमीन।"

अर्शत् जहाँ कहीं उन (काफिरों) को पाओ वहाँ भी उनको कुल्ल कर डालो और उनको वहां से निकाल डालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला, और (इनका) उपद्रव (इनके) कुल्ल करने से बहुत वढ़ा हुआ है और उनसे मसजिद हरम में युद्ध न करो जब तक कि वे तुमसे वहाँ छड़ें, फिर यदि वे (मस-जिद हरम में तुम से युद्ध करे तो तुम उनको कुल्ल कर डालो, काफिरों के लिये यही दराड है, फिर यदि वे लोग (मृर्त्तियुजा)) से वाज़ आर्ये तो अल्लाह क्षमाशील तथा दयालु है और इन मृर्त्तियुज्ञकों और काफिरों को कुल्ल करो। यहाँ तक कि फितना (अर्थाद मृर्त्तियुज्ञा) न पाया जावे और दीन अल्लाह ही के लिये हो जावे, फिर यदि वे (मूर्त्तियुज्ञा से हाथ उठावें तो इन पर) ज्यादती (उचित) नहीं किन्तु अन्यायियों पर (ज्यादती) उचित है।

तफसीर मवाहेंबुर्रहमान के ठेखक ने इस आयत के भाष्य में छिखा है:— "अव जानना चाहिये कि इस आयत ने मनस्ख कर दिया, पिहली आयत को, (अर्थात् इस आयत की आक्षा से इसके पिहले वाली आयत की आक्षा अमाननीय हो गई) अर्थात् पिहली आयत में अल्लाह ने मुसलमानों को इस दार्च पर छड़ाई करने की आज्ञा दी थी कि यदि काफ़िर उनसे पिहले छेड़ छाड़ करें तब मुसलमान भी छड़ने के लिये उचत हो जावं, और इस आयत में इनको यह आज्ञा दी गई कि मुसलमान काफ़िरों से लड़ाई छेड़ दें, चाहे काफ़िर इनसे छड़े यां न छड़ें, परन्तु मस्जिद हरम के मीतर तब ही लड़ें जब पिहले काफ़िर छेड़ छाड़ करें।

अय विज्ञ पाठक समझ गये होंगे कि किन किन हथकण्डों से हज़रत ने अपना मतलव साधा है। इस आयत में तो काफ़िरों से छेड़ छाड़ प्रारम्म करके उन्हें इसलाम पर ईमान न लाने पर कत्ल कर डालने की स्पष्ट आज्ञा है पर इसमें मस-जिद हरम के भीतर पहिले काफ़िरों के छेड़ने की मनाही है, यदि वे छेड़छाड़ करें तो मुसल्मान भी उन्हें कृत्ल करें, परन्तु जब सुहम्मद साहब को अवसर हुआ तो इस आज्ञा की (अर्थात् मस्जिद हरम में पहिले मत छेड़ो) भी अवज्ञा कर दी और काफिरों के न छेड़ने पर भी उन पर तलवार का प्रहार करा दिया जैसा कि इस आयत के भाष्य करते हुए महाहे सुर्रहमान के पृ० १२६ में लिखा है।

"हज़रत सल्डल्डाहो अ़छेहे वसल्डमने इन्ने खनज़्छ को जो कावा का पदी पकड़े चिपटा था वहीं कल्ड करा दिया।" अब देखिये उक्त भाष्यकार इस शङ्का का समाधान कैसे करते हैं:—

''जवाव यह है कि यह इसी सायत के अन्दर वाके हुआ या जो अल्लाह ताला ने आप के वास्ते हलाल कर दा था और खुद हदीस में है कि आगर कोई शख्स यह हुज्जत लावे (अर्थात तर्क करे) कि रस्जल्लाह सर्लल्लाहो अलेहे वसर्लमने इसमें कृताल किया है, पस, हमका भी कृताल रवा (उचित) है तो इसको कहां कि अल्लाह ताला ने अपने रस्ल के वास्ते इसमें कृताल करने की एक सायत (बड़ी) के वास्ते इजाज़त दे दी थी और तुम्हारे वास्ते इजाज़त नहीं दी हैं"

देखा! कैसा उत्तम समाधान किया गया है ? चूं कि एक पुरुष को मसजिद हरम के भीतर छेड़ छाड़ न करने पर भी मरवा डाला था जो कुरान की आहा के निरुद्ध रहा तो माध्याकारों ने इस चालकी से समाधान किया कि उस घड़ी के लिये हज़रत को उस आहा के भंग करने की आहा हो गई थी। पर निज्ञ भाष्यकार ने इस चात को पुष्टि में कोई कुरानी आयत उद्घृत नहीं की। केवल हदास पर ही निर्भर रहा जिससे निदित होता है कि जब लोगों में मुहम्मद साहव के उक कर्म करने के निरुद्ध चर्चा लिंड़ गई होंगी कि उन्होंने एक निरपराधी को कांवे के भीतर मरवा डाला जो कुरान की आहा क भी नितानत विरुद्ध है तो यारो ने इस प्रकार की हदीस पढ़ ली कि हां एक निरपराधी को कांवे के भीतर वध करना तो

करान के विरुद्ध है, परन्त हजरत ने जो ऐसा किया वह उस क्षण के लिये हलाल हो गया था। बात भी ठीक है, हज़रत साहब पर क्यों दोप आने दें, अल्लाह मियाँ की श्रहाओं का इनना तोड़ मरोड़ किया जावे जिससे हजरत की सब बात धर्म संगत ही सिद्ध हो। इसी लिये कतिपय भाष्यकारों का कथन है कि कतारु की आयत ने कुरान की सत्तर आयतें को अमाननीय ं डहरा दिया तथा दूसरे भाष्यकारों का कहना है कि कृताल की आयत ने एक सौ चौवीस आयतें की आज्ञा पर, पानी फेर दिया है। इस अवसर पर उन १२४ आयतें को यहाँ लिखना ठीक प्रतोत नहीं होता कि वे कौन कौन सी आयतें हैं जो अमाननीय हो गई परन्तु उन आयतें को पहचानने के लिये पाठकों को एक उपाय बतलाते हैं, वह यह है कि सारे करान का अध्ययन कर जायें और उन उन आयतें को नोट कर लें जिनमें इतर धर्मावलियों के साथ मेल-मिलाए तथा उनसे मित्रता करने की वात हो तथा इतर धर्मावलियों के साथ उपेका की वात हो तो तत्क्षण समझ जाय कि यह आयत भा उन्हीं १२४ श्रायतें में हैं जिसकी आज्ञा को कताल की आयत ने अमाननीय ठहरा दिया।

### हज़रत मुहम्मद की जहादी स्पिरिट

पाठकों को कुरान हदीस के प्रमाणों के अवलोकन से भली प्रकार विदित हो गया होगा कि इसलाम में इतर धर्मावलियों के साथ किस प्रकार का वर्ताव करने का विधान किया गया है। यह उसी का फल है कि मुसलमानों की संख्यात्मक वृद्धि उस काल में इतनी तीवता के साथ हुई। हज़रत मुहम्मद साहब भी जानते थे कि यदि केवल उपदेश आदि के द्वारा ही इसलाम के प्रचार को करने का विधान किया जाय ते। लोग इसमें सिमलित नहीं होंगे और मनावांछित उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होगी; अतः अपनी भौतिक शक्ति की वृद्धि के साथ साध उन्होंने वलात्कार के स्वभावों को भी उतना दढ किया। यही कारण है कि करान में इस विषय में भिन्न भिन्न आशय की आयतं पायी जाती हैं जिनमें बहुत सी परस्पर विरुद्ध आशय की भी हैं। इस विरोध को छळझाने के छिए कुरान के भाष्य-कारों ने यह मार्ग अवलम्बन किया है कि परस्पर विरुद्ध आयतों में से पक को अमाननीय उहरा दिया जाय। पर किसे अमाननीय ठहरायेंगे उसके छिये उन्होंने यह नियम अवलम्बन कर रखा है कि जहां कहीं कोमलता तथा प्रेम आदि की वातें टपकती हों उन्हें अमाननीय कह दिया जाय तथा जहाँ कहीं कठोरता, तथा असहिष्णुता आदि की चर्चा हो उसे माननीय वताया जाय। इनमें इन वेचारों का अपराध भी क्या है। यह स्पिरिट उन्होंने स्वयं हज़रत मे।हम्मद् ही से प्रहण की है। महम्मद साहब की स्पिरिट की हम क़रानी शब्दों में इस प्रकार रख सकते हैं ( कुरान सुरये मे।हम्मद रीकु १ )

फ पजा लक्षेतुमऽल्लजीन कफराअ फ जरवऽर्देक् वे हत्त पता असलान तोमृहुम पशुदुदुऽलक्साक फ इम्मामन्न चअदी व इम्मा फिदाइअ हत्तातज्ञअलहवी औजारहा, जालेकवलो यशा इ उल्लायो छऽनतसर मिनहुम व लाकिल्ले यवलुऽ वाअकुम वेवा-ज़िन वल्लंजीन कोतेलुफी सवालिलाहे फलेंवय ज़िल्लआमालहुम।

अर्थात् (हे मुसलमाना) जव तुम उन लागों से मुलाकात करें जो काफिर हैं तो उनकी गर्दन मारो, यहां तक कि जब चूर कर दें। उनको, कैंद्र करने में कठोरता करें।, तें। फिर इसके पश्चात् चाहे तो इन पर पहलान कीजिये चाहे इनसे वदले में बन लेकर छोड़ दीजिये बात यह है, यदि अल्लाह चाहे तो उनसे अवस्य वदला लें परन्तु जिसमें तुममें से कितनें। को कितने के साथ परीक्षा लें। और जो लेग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं तो उनके कमों को कदापि अष्ट नहीं किया जायगा।

इस आयत में निस्नोक्त वातेंा की आज्ञायें हैं—

- (क) काफिरों से जब मुसलमान मुलाकात करें तो मुस-लमानों को चाहिये कि उनकी गर्दनें मारें अर्थात् उन्हें कृत्त कर डालें।
- (ख) कााफरों पर यहां तक वलाकार किया जाय कि समग्र शक्ति चूर चूर कर दें।
  - (ग) इसके पश्चात् उन्हें केंद्र करने में कठोरता की जाय।
- (घ) तत्पश्चात् उन्हें चाहे तो मुफ्त में छोड़ दिया जाय, अधवा ।
- (ङ) प्राण रक्षा के बदले उनसे धन लेकर उन्हें छोड़ा जाय।

### कैदियों के मार डालने की विधि

इस आयत में अन्त की दे। अज्ञाओं से विदित होता है कि काफिरों को सर्वधा वध करने ही को आज्ञा नहीं है, वरन उन्हें कृतज्ञ करके उन्हें यों ही छेड़ देने की भी आज्ञा है तथा मुसल-मान चाहें तो उनके छोड़ने के बद्छे उनसे धन छे छ जिसे फिदिया (Ransome) कहते हैं।

परन्तु कुरान के अध्ययन करने वालों पर विदित हैं कि अन्त की दो यातें मुहंम्मद साहव की स्पिरिट के सर्वथा विरुद्ध था तथा उनके साधियों के मतानुकूल भी नहीं थीं इसी लिये ये वातें प्राचीन भाष्यकारों के दिलों में खटकने नगीं, स्योंकि हज़रत मुहम्मद तथा उनके आचरण से पता लगता है कि कैदियों को यों ही छोड़ देना या फिदिया छेकर छोड़ना यह इस्लामी स्पिरिट के बाहर है। यों ही छोड़ना तो तब ही हो सकता है जब कैदी मुसलमान हो जाये परन्तु धन छेकर छोड़ना तो थर्म तथा कुरान के सर्वथा विरुद्ध है तो फिर क्या किया जाय। इस आयत में तो इस की स्पष्ट आझा दी गई है। सुनिये इस पर माध्यकारों की क्या राय है।

- (१) कितने उलमा का कथन है कि इस आयत में कैशे को मुक्त छोड़ने या फिदिया लेने का श्रक्तियार दिया गया तो यह मनसूख (अमाननीय) है (मवाहिन पूर्व ५९)
- (२) रहा यह प्रश्न कि कैशे क्लंड हो सकता है या नहीं ? तो इसमें कई मत हैं। किन्हीं का कथन है कि क्लंड

नहीं हो सकता है, और कितनों का कहना है कि कृत्छ हो सकता है, जैसा कि मुहम्मद साहब ने वदर के कैदियों में से नजर-विन हादिस को और अकिना विन अवी मोईत को कृत्छ कर दिया।

- (३) इमाम अबू हमीफा जो खुत्रत सम्प्रदाय के ४ इमामा में से प्रधान इमाम थे उनका सिद्धान्त है कि ये आजार्ये मन-सूख (अमाननीय) हैं।
- ( ४ ) हसन वसरी जा कथन है कि हजाज सक्तां के पास कुछ कैदी लाये गये तो इसने इन्त उमर को एक कैदी दिया कि इसको करू की जिये तो धने उसर ने कहा कि हम छोगें। को ऐसी आज्ञा नहीं दी गई है, क्योंकि अल्लाह ने तो कहा है कि जब चूर करदो ता कैंद करने में कठोरता करो और चाहे उन्हें। योंही छोड दो या फिदिया लेकर छोडदो, इत्यादि । लैस विन अवी समान ने कहा कि मैंने मजाहिद से वर्णन किया कि मुझे खबर पहुँची है कि इवन अव्वास ने कहा कि केंदियां को कुरल करना उचित नहीं है, क्यों कि अल्लाह ने फिदिया लेने वा मुफ्त छोड़ने की आहा दी है। इस पर मजाहिद ने उत्तर दिया, कि तू इस रवायत ( कथा ) पर कुछ विश्वास मत कर और मैंने रस्रव्रस्लाहै सस्वत्वाहो अलेहे व सन्तम के मित्रों को पाया वे सब इसे अस्बीकार करते थे और उनका प्रत्येक साथी कहता था कि यह आंज्ञा मनस्रुल ( अमाननीय ) है और श्राज्ञा केवल **उस समय के लिये था जब रस्**लिला**इ सलल हो** अलेहे बसल्लम

और मूर्तिपूजकों के बीच में सुलह था। अब यह आहा नहीं है, अलाह ताला कहता है:—

"ओकतोळुळ मुशरेकीन" इत्यादि ।

अर्थात् "मूर्त्तिपूजकों को जहाँ पाओ करळ करो इसिलये यदि वे गिरिफ्तार हाथ आवं तो भी करळ कर दिये जावें फिर यदि वे केदी अरव के मूर्त्तिपूजकों में से हैं। तो इनके सिवाय इस्लाम को कुछ स्वीकार नहीं है जब वह इस्लाम से इनकार करे तो करळ किया जायगा और यदि अरव के अतिरिक्त अजम (पार्सी) आदि जाति का हो तो मुसलमानों को अख़तियार है चाहे इनको मुफ्त छोड़ें या फिदिया (Ransome) छेले वा गर्दन मार दें वा गुलाम बनावें और यदि मुसलमान हो जावें तो काफिरों को फिदिया छेकर न दिया जावे…इत्यादि।

( मवाहिबु० खण्ड २६ पृ० ६० )

काफ़िर वा म्(र्त्तवृज्ञक कैदी को मुफ्त में छोड़ने की बात तो तबही हो सकती है कि जब वह मुसलमान हो जावे परन्तु फिदिया लेकर छोड़ने का जो इस आयत में वर्णन है उसे मुसलमान मनस्ख समकते हैं कारण कि एक बार हज़रतमोहम्मद् ने बदर की लड़ाई के कैदियों को फिदिया लेकर छोड़िदया था तो इसके लिये उन्हें पश्चात्ताप करना पड़ा था जिसकी कथा इस प्रकार है:—

"हज़रत अब्दुल्लाह विन मसऊद ने एक कथा इस प्रकार वर्णन की है कि वदरकी वढ़ाई ख़तम होने पर आं हज़रत सलम

(अर्थात् मुहम्मद् साह्य ) ने अपने साथियों से परामर्श किया कि कैदियों के विषय में क्या कहते हो तो अवृ वकर ने खड़े होकर निवेदन किया कि रस्रुलिख्लाह ये आपकी जाति के लोग हैं इनको बाकी रिखये और पश्चात्ताप कराइये शायड् अल्लाह-ताला इनके-परचात्ताप को खोकार करले । और उमर ने निवेदन क्षिया कि 'इन्हीं ने आपको झुडलाया और मक्का से निकाला। आप आज्ञा दें कि मैं इनकी गर्दनें मार हूँ। अब्डुल्लाह विन खाहा ने कहा कि 'हे रस्रुलिल्लाह ! ये लोग इस योग्य हैं कि जंगल में बहुत लकड़ियाँ हैं उस लकड़ियों को एकत्र करके इसमें इनको जला दिया जाय ।" इस पर महस्मद साहब चुप रहे और भीतर चले नब और लोग परस्पर विरुद्ध राय के हो गये। किन्हीं ने कहा कि हम अव्यक्तर के कथन को मानेंगे कितने उसर के पक्ष में हो गये और बहुतों ने अब्दुल्लाह विन खाहा का कथन पसन्द किया। फिर . मुहम्मद साहेब वाहर आये और कहा कि अल्लाहताला कितने दिलों को नर्म करता है यहां तक कि दूध से अधिक कोमल होते हैं और कितने दिलों को कठोर करता है कि पत्थर से अधिक कठौर होते हैं.....तुम लोग इस समय निर्धन हो। इन क़ैदियों में से कोई छोड़ा न जावेगा, यहां तक कि अपने फिदिया ( Ransom money ) देवें या इसकी गर्दन मारी जावे। इव्न मसऊद कहते हैं कि मैंने जवान लड़ाकर कहा कि सिवाय सुहैल विन यैजा के, कि वह इसलाम का जिक करता था

( 'अर्थात् उसे न मारा जावे )। मोहम्मद् साहव चुप हो गये और मुझे उस रोज ऐसा भय हुआ कि कहीं मुझ पर आसमान से पत्थर न बरसें । इसी भय में था कि मुहम्मद साहव ने आज्ञा टी कि सिवाय सहेल विन वैजा के, अर्थात (इसे योही छोड़ दिया जाय )। फिर इस खब कैदियों को फिदिया ( Ransom money ) लेकर उन्हें छोड दिया गया कि भविष्यत् में मुसल-मानों से न लहें। और इब्न उमर का कथन है कि बदर के फाफिरों के कैंटियों में अन्द्रल मुललिव के पुत्र अवास कैंद होकर आये तो महम्मद साहव के मदीना नगर के सहायकों ने अवास को धमकावा कि तफकों कला कर देंगे और यह संवाद महामद साहव को मिला नो आपने कहा कि मैं रात को अपने चचा अवास के कारण नहीं सोया और मदीना के सहायकों का कथन है कि अवास को करल कर डालें तो उमर ने कहा कि में अवास को ले बार्क । आपने फरमाया अच्छा । फिर उमर वहां से चलकर मदाना के सहायक़ों के पास पहुंचे और कहा कि अवास को छोड़ दो। उन्होंने कहा कि कदापि नहीं। क्यों छांडें ? उमर ने कहा कि यदि इसमें मुहरमद साहव की इच्छा हो तो, सहायकों ने उत्तर दिया कि यदि ऐसा है तो ल जाओ फिर उमरने अवास को छेकर कहा कि है अवास तम मुसळ-मान हो जाओ परमात्मा की शपथ है कि तुम्हारा मुसलमान होना मुक्ते अपने पिता खताव के मुसलमान होने से अधिक प्रिय है, क्योंकि मैंने देखा कि मुहस्मद साहव को तुम्हारा मुस-

लमान होना भला मालूम होता है...इत्यादि। और दूसरी कथा में है कि दूसरे दिन हजरत उमर मुहम्मद साहव की सेवा में उपस्थित हुए तो देखा कि आप और अव्वक रोते हैं। (इस पर उमर ने) निवेदन किया कि है रस्नुलिख्लाह! आप और ये क्यों रोते हैं, मुझे भी जनाइये। इस पर मुहम्मद साहव ने उत्तर दिया कि में तेरे साथियों के लिये रोता हूं कि इन्होंने फिदिया लेना अख़ितयार कर लिया और मुक्त पर इनके हक़ में मोवाख़िजा (उत्तरदायित्व) इस वृक्ष से भी अधिक निकट उपस्थित किया गया है अर्थात् आगामी वर्ष इस फिदिया के यदले दुःख में निमग्न होकर मार डाले जायेंगे इत्यादि।

(मवाहिन्नु०, खण्ड १० ए० २५, ३६) उपर्युक्त कथा से जात होता है कि कैदियों से धन ले कर छोड़ना मुहम्मद साहव ने उचित नहीं सममा—उमर आदि साधियों ने तो पहिले ही सममाया था, परन्तु हजरत ने उनकी वातों को न माना और व अपने क्वसुर अन्वक के कहने पर चले गये और उन कैदियों को धन लेकर छोड़ दिया और धन लेने का कारण भी हजरत ने खयं बतला दिया कि अभी वे निर्धन हैं, अतः इनसे धन लेने से मालदार हो जायेंगे। बात भी ठोक है हज़रत को लूट मार करने के लिये सर्वदा अपने साथ एक लड़ाका दल रखना होता था जिनके सञ्चालन के लिये धन की आवश्यकता थी, जिसके लिये बदर के युद्ध में कैदियों को छोड़कर उनसे बस्त किया गया। परन्तु वे कैदी ज्यों के त्यों काफ़िर बने रहे और

अपने जुत्थ में जा मिले जिससे काफिरों की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने दलवल सहित इनपर श्राहोद में आक्रमण किया। जिसमें हज़रत की हार हुई और सत्तर साथी कृतल कर दिये गये। हज़रत ने घन लेकर के दियों को छोड़ तो दिया परन्तु जब यह विचार किया कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा विपक्षी जोर पकड़ जायेंगे तो पश्चात्ताप करने लगे और अपने श्वसुर अव्लक्ष के साथ मिलकर रोने घोने में लग गये और झट अस्लाह मियां के यहां से आयर्ते उतार लाये जो इस प्रकार हैं:—

"मा कानले नवीयन् अंग्यकृत लहु असरा हत्ता युस खेन फोल अजें तोरीदून अर्जदृदुनियाँ वऽललाहो योरी दुऽलआ खेरत वऽल लाहो अजीजुन हकोम। लीला किताबुम्भिनऽल लाहे सवक लमस्सकुम फोमा चखुजतुम अजाबुन अज़ीम। फकोलू मिम्मागृनिमतुम हालालन तैग्यवन, वऽत्तकुऽल लाह इन्नऽनललाह गफूकरेहीम (स्रये अनफाल रोकु ९)।

श्रर्थात् "नवी के लिये यह योग्य नहीं था कि उसके लिये केश जावें वहाँ तक कि पृथ्वों में रक्तपात करें। तुम दुनिया की सम्पन्ति चाहते हो और अब्लाह परलोक की चाहता है, और अब्लाह महान ज्ञान सम्पन्त है। और प्रथम व्यतीत हुआ वह यदि श्रव्लाह की ओर से लिखा न होना, तो तुमने जो (सम्पत्ति छिया था उसके बदले महती यातना होती। इसी लिये तुम उस (धन) में से खाओ जो तुमने लूट मार कर प्राप्त किया है।

(जो) एलाल और पवित्र है और अस्लाह से डरो निश्चय अस्लाह चमाशोल और दयालु है।"

उत्पर जिस शब्द का अर्थ हमने "रक्तपात करें" किया है यह अन्यों में 'युसखेन' है जिसका धातु 'इसखन' है। इस धातु का अर्थ गहरे याव देकर करना करना है। अतः श्रायत का स्पर्धाकरण यह हुआ कि मुहम्मद साहव को कैदी रखना वा उनी छोड़ना न साहिये था किन्तु उन्हें गहरे याव के साथ करूत करना उसित था। मसाहिय में इसके भाष्य में निखा है—

"रस आज्ञा का तारार्य यह है कि काफिर्रो को करत कर डालना पुण्य है सम्पत्ति प्राप्त करने की इच्छा से कैंद करना उन्तित नहीं। और मजाहिद का कथन है कि—

"अल्लाह, ताला ने इस आयत में जतला दिया कि वद्र के युद्ध के दिवस मूर्त्ति पूजकों को काल कर डालना इन्हें कैद करक फिद्या लेने की अपेक्षा उत्तम था।"

विश्व पाठको ! हमने जो पहले उद्धृत की हुई आयतों का इनना विस्तार किया है उससे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आपको भले प्र कार विदित हो जाने कि मुहम्मद साहब की कैसी स्पिरिट थी। कुरान में जो कहीं कहीं पर युद्ध के कैदियों से कोमल वर्ताव का विधान भी है वह हज़रत की इच्छा के सर्वथा विरुद्ध है और अल्लाह मियाँ ने भी मौका महल देख कर उस आझा को अमाननीय उहरा कर दूसरे प्रकार की आझा दी। दूसरे शहरों में यह कहना अनुचित न होगा कि जिस जिस समय

इजरत मुह्म्मद ने अपने उद्देश्य की पूरत के लिए जिन जिन कामों का करना उचित समक्षा था जिन जिन कामों को वह कर वैठते थे, अल्लाह मियाँ भी उसकी पुष्टि में वसी आयतें आसमान से जवराईल फरिस्ते के द्वारा उतारा करते थे जिसमें प्यारे नवी के विचार तथा उसके किसी आचरण को होग असज़त न सममें परन्तु अल्लाह मियाँ को यह पता नहीं था कि वरावर अपनी आज्ञाओं को उल्लट फेर करके उन्हें अमाननाय ठहराते रहने पर लोगों के स्वयं अल्लाह मियाँ की बुद्धि की चंचलता तथा अस्थिरता पर अविश्वास हो जायगा और अल्लाह मियाँ एक साधारण दर्जें के मनुष्य समभे जायंगे। खैर हमें क्या? अल्लाह जाने और उसका काम जाने।

## मुहमम्द साहब के साथियों की जहादी स्पिरिट

रक्तपात करने की स्पिरिट ने जितना हज़रत मोहम्मद की उस्ते जित कर रक्खा था उनसे कहीं अधिक उनके साथी रक्त-पात के लिये पागल बन रहे थे, हज़रत काफिरों को मुसलमान बनाने का अवसर भी प्रदान करते थे, मुसलमान न होने पर कत्ल करते थे, परन्तु कतिषय साथियों ने तो जहाद को स्पिरिट अपने आप में यहाँ तक क्रूट क्रूट करके भरी थी कि विपक्षियों को अवसर तक नहीं देते थे कि वे विचार करके मुसलमान हो जाय और यहि विपक्षी ने मुसलमान होना भी स्वीकार किया और स्पष्ट शार्दों में न कह कर धीमे से कहा तो भी उसे करत कर देते थे। सुनिये इस पर एक दो कथापं प्रमाणित अन्थों से उद्द्रभृत किए देता हूँ—

(१) "लम्मा मर्द नफरन मिनल साहावते वे रजोलिन मिद वनी सली मिन व होव यलुको गृनमन् फसरलम अलेहिम फकाल मा सरलम अलै ना इस्ला तकीयतन फक्तूलुहोवऽस्ताव गनमहः

( मवाहिब० खण्ड ५—पृ० १६०

अर्थात् ''जब हजरत मुहम्मद के साथियों में से कई पुरूप सलीम वंशीय एक पुरुष के पास जा रहे थे जो आपको वक-रियाँ हांक लिये जाता था उसने इनको सलाम किया तो साथी बोले कि इसने हम को भूठे सलाम किया, अर्थात् अपने बचाव के लिये सलाम करके अपने को मुसलमान होना प्रकट किया तो इस पुरुष को इन साथियों ने कल्ल कर डोला और इसकी बकरियाँ लूट लीं।''

इस कथा से हज़रत के साथियों के जंगी स्पिरिट का पता लगता है। वेचारे एक बकरी चराने बाले निहत्थे पुरूष पर जत्थे के जत्थे टूट पड़े और उसके इस्लाम प्रकट करने पर मां उसे कतल कर डाला और वकरियाँ लूट लीं। इससे बढ़ कर चीरता का कार्य वीरों के इतिहास में और क्या हो सकता है? यदि साथियों को उसके सलाम करने पर भी सन्देह ही होगया था कि स्थात उसने जान बचाने के लिये मिथ्या ही इस्लाम प्रकट किया है तो उसे एकड़ लेते और उससे पूछकर निश्चय कर छेते, वेचारा था तो अकेला कर ही क्या सकता था पर जहादी स्पिरिट ने उन वीरों को आज्ञा न दी कि एक निरस्त्र यकरी चराने वाले गंबार से यह पूछने तक का कप्ट सहन करते। सुनिये एक पवित्र कथा और सुनाते हैं:—

दर होज्रेर जनाव पैगम्बरस छ छ छ छाहो अछहे वसछ छम् हमी खाछिद विन उछवछीद सहारा अज़ मुसळमान मुफ्त वशुवहये इतहाद कुशतरवृद आँ हजरत असलन मोतरिज अन-शुद जुनान चेब इजमाय अहछे सेयर व तवारीख सावित असत किस्से अश आँ के जनाव पैगम्बर स्वाछिद रावर लशकरे अमीद करदा फ्रिस्ता दन्द व अवर कोमें ताख्त व आँहा इस्लाम आवर्दा वृद्दन्द छाकिन हजोज कवायंद इस्छाम राहुकन्त नदानिश्ता दर वक्ते के मशगूल बलक आँहा शुदन्द दर मोकाम इजहारे इस्छाम ई कलमा अजिवाने शान वर आमद के (सवा-उना सवाऽना) थाने वेदीन शुदेम वेदीन शुदेम मुराद आक अजीद ने कदी में खुद तीवा कर देम व व इस्छामम दर आदेम खायिद व कुश तने आँहा अमर फरमृद—इस्यादि।

( तहिक्ये असना अशरिया पृ॰ २६४ )

अर्थात् हज़रत मुहम्मद् के समय में लवलीद् के वेटे ज़ालिद् ने सैकड़ों मुसलमानों को इस्लाम परित्याग करने के सन्देह पर कत्ल कर डाला था और मुहम्मद् साहव ने इस पर उस खालिद् को कुल कहा सुनी न को जैसा कि समग्र इति-हास लेखकों का इस पर एकमत है जिससे यह प्रमाणित होता है। उसकी कथा इस प्रकार है कि पैगृम्बर साहय ने एक सेगा का खालिंद को अध्यक्त बनाकर भेजा था। उस (ज़ालिंद) ने एक जाति पर आक्रमण किया जो पहिले मुसलमान हो खुका, थीं, किन्तु अभी इसलाम के समस्त नियमों का अच्छी प्रकार नहीं जानती थीं। जिस समय (सालिंद के लोग) उन के करल करने में निमन्न थे तो उनकी जिहा से सलाम प्रकट करने के लिये यह बाक्य निकल पड़ा:—

"सवाऽना सवाऽना"

अर्थात् "हमने धर्म परित्याग किया हमने धर्म परित्याग किया' इसका उद्देश्य यह कि अपने पुराने धर्म को परित्याग किया और इसलाम में सम्मिलत हुए इस पर खालिट् ने उन सबको कतल करने की आज्ञा दे दीं।"

दस कथा ले प्रकट है कि खालिद जहादो स्पिरिट में इतना पांगल हो गया था कि उन वेचारों के वाक्य को सुनकर उसके तात्पर्य समझने तक का कप्र सहन करना नहीं चाहता था। शोक! कि जहादी स्पिरिट ने सहधर्मियों का रक्तपांत भी पक सहधर्मी के हाथ से कराया और हजरत मुहम्मद साहव ने खालिद को इस अन्याय के लिये कुछ नहीं कहा और यह इनके समय में सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त था। हज़रत अत्रूवक के जमाने में भी इन महाशय ने इसलाम का ज़हादी शान के लायक पक महत्वपूर्ण पवित्र कर्म करके अपने मुसलमान होने का परिचय दिया था जिस पर खलीफा अत्रूवक ने उसे कुछ नहीं कहा, हाँ शोआ सम्प्रदाय के मुसलमाना ने इस पर आवाज -उठाई पर सुन्नियों ने कोई सन्तोपजनक उत्तर नहीं दिया (देखिये तोइफये असना अशरिया पृ० १६२)

"मालिक विन नवीरा जने जमीलादाहत खालिद विन अल-वलीद के अमीहल उमराय अन्वक वृद चतमये अजदवाजश मालिक रांचे मर्द मुसलमान वृद वक्तश्त वहमां शवजने ऊराव हवालये निकाह दर आबुरदा मोजा में अतः कर्द । व ताजमान इनकजाय इहन कि वहार माह व दह राजस्त तवक्कुफ न कर्द हालां कि जेनेवा के शुद जीरा के निकाह दर असनाय इहत दुस्स्त नीस्त व अन्वक्ष सहीक न वर खालिद हहें जेना जद च न अज़वे कसास गिरिफ्त हालां के इस्तीकाय कसासव इजराय हद वर अन्वक्ष शाजिद वृद हत्यादि?"

अर्थात् "नवीरा के देटे मालिक की धर्मणकी वड़ी सुन्द्री थी। वलीद का पुत्र खालिद ने जो अव्वक का प्रधान सेना-श्र्यक्ष था उसकी धर्मणकी के लोम से मालिक को, जो सुस-लमान पुरुप था, करल कर डाला और उसी रात उस स्त्री के साथ निकाह भी कर लिया और प्रसंग भी किया। और पित के मर जाने पर ख़ियों को ४ महीने दस दिन तक जो प्रतीक्षा करने को विधि है; खालिद तन तक भी नहीं ठहरा, अतः न्यमि-चार हुआ क्योंकि इस प्रतीक्षा काल में निकाह करना उचित नहीं है और अव्यक्ष ने न तो खालिद को व्यक्षिचार करने ही का दएड दिया और न मालिक के खून का वदला लिया, हालां कि खून का बदर्छ। लेना तथा व्यभिचार के लिए दण्ड देना अवुवक को उचित रहा "।

विश्व पाठको ! महान पुरुषों के कार्य्य भी महान ही हुआ करते हैं ! ऐसे पवित्र कार्य्य करने वाले महाशय खर्लाफा के विश्वासपात्र न ठहरें तो और कौन ठहरें सकता है और यहि खालिद जैसे मुसलमानों की तलवारों से दीन इसलाम का जगत में प्रचार हुआ हो तो इसलाम के लिए इससे बढ़ कर और क्या यहा की बात हो सकती है !

# मुसलमान सूफ़ियों की जहादी स्पिरिट

खरिलें आदि पुरुष जो सेना नायक थे उन्होंने जो करल करने में कोई विचार नहीं किया उसे इसलामी जहादी सिद्धान्त को सामने रखते हुए कोई आश्चर्य का कारण नहीं समझ सकते हैं। हमने पहिले एक हदीस उद्दृष्ट्वत की है जिसका आश्य है कि जो पुरुष जीवन में बिना जहाद किये हुए मर जाता है उसकी सुरुष जीवन में बिना जहाद किये हुए मर जाता है उसकी सुसलमान तथा क्या न्यापारी व साधारण मुसलमान सब के सब मानवी खून के इतने प्यासे हो गये थे कि अपने जीवन में किसी काफिर को मार डलना परम कर्तव्य समझते थे। इसमें बड़ा पुण्य मानते थे। क्यों कि कुरान और हदीस की ऐसी ही शिक्षा है। इस जहादी तालीम ने लोगों को इतनी दूर तक पागल बना दिया था कि मुसलमान फकीर अर्थात् संन्यास आश्रम के पुरुष भी जिनका काम ईश्वर का स्थान, चिन्तन

करना था काफ़िरों के खून के प्यासे हो गये थे। स्वयं तो उनमं
युद्ध करने की शिंक नहीं थी कि तलवार लेकर काफ़िरों की
सेना के साथ युद्ध करने को निकल पड़ें अतः ऐसी दशा में जहां
कहीं मुसलमानी सैनिकों के हाथ कोई काफिर गिरफ्तार होता
था उस वेचारे निहत्थे पुरुष के गलेपर यह फकीर (संन्यासी)
छुरा चला कर अपने सक्चे मुसलमान होने के भाव का परिचय देते। इसी प्रकार के एक फकीर की कथा मौ० जलालुद्दोन
समी ने अपनी पुस्तक मसनवी मौलाना कम में वर्णन की है
जो इस प्रकार है:—

### (देखो मसनवी रूमी, ५ म खण्ड)

रफ़्त यह स्फी व लक्ष्मर दर गज़। नागहां श्रामद कृतारी को वगा ॥ जंगहा कर्दा मुज़फ्कर आमदन्द । वाज़ गक्ष्मा वा गृनायम स्द मन्द ॥ श्रमंगा दादन्द कय स्फा तुनीज़। कवहँ अन्दाल नस्तद हेच चीज़। पस वगुफ़्तन्दश के खशमीने चेरा। गुफ्त मन महक्ष्म मान्दम् अज़ गृज़ा। जो तल तुफ़ हेच स्फी खुश न शुद । कु मेयान गृज़ा ख़ब्धर कश न शुद ॥ पस वगुफ़्तन्दशंक श्रावदेंम असीर। आं यके रावह कुशतन त् वेगीर ॥ सरववुर्रश ता तु हम गृज़ो शवी। अन्दके खुश गश्त स्फी दिल कवी ॥ वुर्द स्फ़ा आं आं असीरे वस्ता रा। दर पसे खिगहिक क्वी ॥ वुर्द स्फ़ा आं आं असीरे वस्ता रा। दर पसे खिगहिक शारद क्गृजा ॥ देर मान्द आं स्फी आं जावा असीर। कृति गुक़तन्द पे श्रजव चूं शुद फ़कीर। काफ़िरे वस्ता दो दस्त क कुशतनीस्ता विस्मलश्रा मौजिवे ताखी चीस्त। रफ्त आं यक

दर तफ् ह हुस दर पयश । दाद काफिर रा वा वालायवयश । हमयी नर वालाय मादाओं असीर हमयी शेरे खुफ़ता वालाय फ़्क़ीर ॥ दस्तीपा वस्ता हमी ख़ ईद् क । अज सरे उसेज़ा सूफी रा गोलूश ॥ गित्र मा खाईद् वा दन्दों गोलूश ॥ सूफी उफ्तादा वज़ेरो रफ्ता होश ॥ दस्ता वस्ता गित्र हमचो गुर्ब थे । खिस्ता कदी हस्फ अवे हर्कथे ॥ नीम कुश्तरा कदी वा दन्दा असीर । रीशकू पुरस्तुं ज़ो हस्के आँ फ़्कीर ॥........

गाजियाँ कुश्तन्द काफिर राव तेग्। हमदराँ साश्रत जे हिमियत वेदरेग्॥ यर इस्ने स्फ्री ज़द्रन्द आवी गुलाव। ता वहीं अगयद जे वेहीशी व खाव। चूं वस्वेश आयद यदीद आँ कामरा पस्त्र पुर्ली दन्द चूं तुद् माजरा॥ अव्लह अव्लह है वे हालस्त रे अज़ीज हैं खुनी बेहीश गश्ती अज़ जचीज ॥ अज् अनीरे वीम कुश्ता वस्ता दस्त्। हैं खुनी वेहीश उफतादी व पस्त ॥ सुफ्त चूं कर दे सरग्र कर्दम वस्त्रम। तुर्फा द्रमन् विनिगिरीह आँ शोख चश्म। चश्म् रा वा कर्द पहन कस्य मन। चश्म् गर्दी नीव गुद् होशम्जेतन ॥ गिर्देशे चश्मश मेरा लश्करन मृद्। मीन द्रानम गुफ्त चू पुर होल वृद् ॥ किस्साजोतह कुम् कर्जा चश्मर्रं खुनी। तफ्तम अज़ खुद क फ़तादम् वर जमी। कौम गुफ्तन शब्द पैकारो न वर्द। वा चुना जोहरा के तु दा रोम गर्द ॥ गिर्दे मत यस गर्दा अन्दर ख़ान काह। ता दिगर हसवान नर्दी दरसिपाह।

<sup>———ा</sup>त्यादिः

### भाषानुवादः---

एक सूफी (साधु) युद्ध में एक सेना के निकट गया, अचानक युद्ध के घोर नाद आने लगे। वह सेना युद्ध से विजयो होकर आ रही थी, लाम जनक लूट के माल के साथ वापिस आ रही थी । उन्होंने उस सुफी को भी कुछ तोहफ़ा दिया ( परन्तु ) सुफी ने सब फेंक दिया और कुछ नहीं लिया। इस पर उन्होंने कहा "आप हमसे कुद्ध क्यों हैं" ? ( सुकी ने ) उत्तर दिया कि मैं युद्ध करने से विश्व रहा। उस कृपा से सुफो तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। क्योंकि वह युद्ध में खक्षर कटार खींचने वाला नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि हम अनेक केरो छाये हैं आप उनमें से एक को करछ करने के छिये केलें। आप उसका शिरच्छेदन कर दें जिसमें आप योद्धा वन जार्य, इस बात से सुफी का हद्य थोड़ा प्रसन्न हुआ। सुफी उस बंधे हुए केदी को छे गया। खेमें के पीछे की ओर कि उससे युद्ध करे। वहाँ उस कैशे के साथ सुकी देर तक रह गया। होगों ने कहा कि इस फ़कीर को क्या हो गया। काफिर के तो दोनों हाथ वंधे हुए हैं और वस्य है उसके मार डाउने में इतना विलम्ब क्यों हुआ । उनमें से एक पुरुष अनुसन्धान में उसके पाछे गया और (उस ) काफिर को उस (स्फी ) के बदन पर देखा इसी प्रकार वह कैदी सिंह के सहश फ़कीर क् इरिर पर पड़ा था। हाथ पाँव तो वंधे थे पर तो भी वह चवा रहा था गुद्ध की रच्छा से उस स्फी के गले की। (वह)

अग्निपजक दांतों से उसके गले को नोच ग्हा था सफी उसके नीचे पड़ा था और वह वेहोश था। उस अग्निपूजक का हाथ तो वँधा था तो भी विल्लो के समान उसके कण्ठ को उस कैदी ने दांतों से चदाकर उसको अधमुआ कर दिया। फकीर के कण्ठ (के रक्त ) से उसकी दाढ़ा रक्तपूर्ण थी। इस पर छड़-निवेश ने उस काफिर को तलवार से मार डाला। ठीक उसी समय उसकी सहायना में निसंकोच होकर सको के मुख पर पानी तथा गुलाव जल लिडका जिससे उमे बेहोशी और निद्रा से होश आ जाय। जब (सुफी) अपने आपे में हुआ तो उसने जारथे को देखा इस पर उन्होंने पृछा-"( महाशय ) क्या वात हुई' शिव ! शिव ! हे प्रिय, आपका यह क्या दशा है ? किस बस्तु से आप इतनं वेहोश हो गये ? एक अधमृष कैदी से जिसके हाथ वन्धे थे आप इतने वेहोरा हो गये!" सुफी ने कहा-''जब कुद्ध होकर मैंने उसका माथा काटने की इच्छा की उस निर्भय आँख वाले काफिर ने मेरी ओर आइचर्य पूर्ण दृष्टि से देखकर मेरी ओर आँख खोलीं और आँख को फिराया इस पर मेरे शरीर से होश जाता रहा। उसकी आँख का फिराना मुझे पक सेना प्रतीत होता था। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि कितना भयपूर्ण रहा। संदोप कथा का यह है कि उसकी पैसी आँखों से मैं अपने आपे से जाता रहा और भूमि पर गिर पड़ा।"

( स्रेना के) छोगों ने कहा कि युद्ध और छड़ाई में इस करोज़ के साथ जो आप रखते हैं मत जाया कीजिये। रसोइयों तथा मढ़ों के चारो ओर घूमा की जये जिसमें दूसरों गर सेना के निकट आप अपमानित न हों।

यह तो हुई मुसलमान सूफी की कथा जिसे मुसलमान सूफियों के पीर मौलाना रूमी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में वर्णन की है इस पुस्तक की प्रामाणिकता के विषय में ही कहा गया है कि:—

"मसनवीये मोलवीये मानवी हस्त कुर आंदर जवाने पहलवी। श्रथात् मसनवी मौलाना क्षम की पुस्तक फार्सी भोषा में कुरान है।

सिपाहियों ने जो सुफी को उपदेश दिया वह बहुत ही उचित था, क्योंकि सुफी को चाहिये था कि परमास्मा के चिन्तन तथा छुरान के स्वाध्याय में एकान्त जीवन व्यतीत किया करते परन्तु वहिश्त की रहनेवाली हुरों की स्मृति ने उसे लाचार किया कि गाजी (योद्धा) बन कर शीध उनसे जा मिले और सच्चे मुसलमानों की स्पिरिट को दिखला दे। बेचारे का दोप ही क्या था। न हजरत मुहम्मद अपने अनु-याथियों को काफिरों के करल करने के लिये उसकाते, न सुफी के दिल में ऐसे माव उत्पन्न होते।

इस कथा के लिखने से मेरा अभिप्राय यही है कि हज़रत मुह्ममद् साहव की दो हुई जहादी स्पिरिट का नकशा आपके सामने रख दूँ। इसलामी साहित्य में पेसी पेसी कथाओं की विद्यमानता में क्या मौलवी मुहम्मद अली आदि मुसलमानों को शोभा देता है कि वह ये लिख मारें कि काफिरों को कत्छ करने की आजाएँ इसलाम में नहीं हैं तथा जहाद तो राजनैतिक युद्ध है। महा वनलाःये हो सहा कि किस राजनैतिक युद्ध में समितिहत होने के लिये उपर्युक्त कथा के स्फी महाशय आये हुये थे ? उनके सम्मिलित न एए जिना किस देश पर शतुओं फा सिक्का जम रहा था ? एटिक घवराइये सहीं-

द्वतदाये द्वय है रोता है क्या ।

आने आने देखिए हे'ता है क्या ॥

एक हाथ में कुरान ऋौर दूसरे में तलवार जिन मीलबं। साहवाँ ने अपने दीन की शान रखने के लिय

जहाद को राजनंतिक युद्ध सिद्ध करने की चेष्टा की है उन्होंने जान बुझ कर संसार को तथा अपने आपको धोखा दिया है। पेले मौजर्व। कहा करते हैं कि ज़रेंश जाति के लोगा ने आं हज़रत को बहुत कप दिया, अतः लाचारी आं हज़रत को युद्ध करने के लिये विवश होना पड़ा था। हम इसे स्वीकार करते हैं कि छोगों ने इन्हें कुछ दिया होगा । जिसके कारण इन्हें विवश होकर छंडना पडा हो । परन्तु करान, हदीस तथा इतिहास के अध्ययन से पता लगता है कि यद्यपि प्रथम हज़रत की शत्रओं के छड़ने के छिये विवश होना पढ़ा हो परन्तु उसक पश्चात आसपास की जातियों पर धर्म प्रचारार्थ सर्वदा सेना भेजते रहे। धर्म प्रचारकरना उत्तम है परन्तु, प्रचार के छिये प्रचारक जाना चाहिये न कि एक सेनानायक दळ वळ के साथ

जाकर किसी निर्वेछ जाति को तलवार के प्रहार से मुसलमान वना छे, अथवा न वनने पर उनका रक्तपात करे । हजरत पर कुछ अपनी श्रोर से कलङ्क नहीं लगाता अपने पक्ष की सिद्धि में श्रामा-णिक त्रन्थों के लेखों को उद्धृत करता हूं जिसकी प्रामाणिकता में मुसलमानों को भी सन्देह नहीं। ऊपर के लेख से तां हज़रत की स्पिरिट विदित हो गई होगी तथा उनके अनुयायियों की कर-तत भी आपके सामने रख दी गयी। उनके प्रचार का ढङ्क जो था वह संसार में एक कहावत वन गया है जिसे प्रायः शिक्षित जनता जानती है Sword in the one hand and Quran in the other अर्थात "एक हाथ में तलवार तथा दसरे हाथ में कुरान" इस कहावत को कुछ मुसलमान से इतर धर्मावलम्बर्यों ने रचना नहीं की है। परन्तु स्वयं बड़े वड़े मुसलमान आचार्यों ने गर्वपूर्वक अपने पैगम्बर की शान में इंस प्रकार के वाक्य दिखे हैं। देखिए प्रसिद्ध कवि नेज़ामी गञ्जर्था मुहम्मद साह्य का गुण वर्णन करते हुए क्या कहते हैं।

मोहीते चे गोयम्बी वरिन्दा मेगा। वयक दस्त गौहर वपक दस्त तेगा। वगौहर जहां हो प्या रास्ता। व तेग अज़ जहां दादो दी खास्ता—

 अर्थात् (मुहम्मद साहव एक महासागर थे ) मैं उस महा-सागर के विषय में क्या कहुं जो बरसने वाले मेव के सहश था।

( जिसके ) एक द्वाथ में तो गौहर ( अर्थात् कुरान ) और एक हाथ में तळवार (था ) भौहर ( क़ुरान ) से तो उन्होंने संसार को सँवारा । (तथा) तलवार से न्याय तथा धर्म ( का प्रचार ) संसार में चाहा ।

# तयू वंशियों को मुसलमान वनाने के लिए सेना भेजना

'वयक दस्त गोंहर वयक दस्त तेग़' जो हजरत नेज़ामी
गद्ध में की उक्ति है वह कहावत दन गई; जिसका अंग्रेजी अनुवाद है Sword in the one hand and Quran in the
other अत: इस प्रकार का करुद्ध किसी इतर धर्मावरुम्बा ने
मुहम्मद साहय पर नहीं लगाया था। इस कहावत की रचना
की जिम्मेदारी स्वयं मुसलमान धर्माचायों पर है। और उन
वैचारों का भी दोप प्या था? सच्ची घटना को वर्णन कर
दिया और इसके वर्णन करने में वे अपने दीन का गौरव सममते
थे। निर्वल जातियों पर तलवार के साथ वलाकार कर उन्हें
मुसलमान यनने के लिये विवश किया जाता रहा इसके हम
अनेक प्रमाण दे खुके हैं; इसके अतिरिक्त एक और प्रमाण उद्धृत
करते हैं जिससे हज़रत मुहम्मद की उस जहादी स्पिरिट पर पूरा
प्रकाश पड़ जायगा। देखिये वुलबुले शोराज़ शेख सादी साहव
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बोस्तां के द्वितीय अध्याय में लिखते हैं—

धुनीदम् के तय दर जमाने रस्छ । न कर्दन्द् मन्श्रूरे ईमां कबूछ ॥१॥ फरिस्ताह लक्ष्कर वशीरो नजीर । गिरिफ्तन्द अज़ पशां गरोहे असीर ॥२॥ यफर्म् द कुश्तन व शमशीरे कीं। के नाबाक वृदंदों नापाक दीं ॥३॥ जबे गुफ्त मन दुख्तरे हाति-मम्। बेख वाहन्द अज़ी नामवर हाकिमम् ॥४॥ करम कुन धजाय मनपे मोहतरम्। के मौलाय मन् वृद्ध अहले करम ॥५॥ बफमीने पैगम्बर पाक राय। कुशा दन्दू जञ्जीरश अज दस्तो-पाय॥६॥ दर्श कौम बाकी न हादन्द् तेग । केरादन्द सैलांचे खूं वेदरेग ॥॥ धजारीय शमशीरे जन गुफ्त जन। मोर नीजबा जुमला गर्दन वेज़न ॥८॥ मरौब्बत नवीनम् रहाईजे बन्द्। ब तनहा व चारानम् अन्दर कमन्द् ॥१॥ हमीं गुफ्त गिर्या व अखवाने तय। वसमूप रसल आमद् आवाजे वय ॥१०॥ च बखशीदो आ कौमो दीगर अता॥ के हार्गेज न कर्द असलो गौहर खता॥११॥

#### भाषानुवाद

मैंने सुना कि मुहम्मद साहंब के ज़माने में हातिमर्नाई के वंशजों ने इस ईमान की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया (अर्थात् मुखळमान नहीं बने ॥१॥

(मुहम्मद साहेव ने उनकी ओर) एक सुसम्वाद देनेवार्छा तथा डरानेवार्स्स सेना भेजी।

(जिन्होंने) उन (तयूवंशियों) में से एक जत्थे को क़ैद कर लिया॥ ३॥

(मुद्रम्मद साहब ने) उन्हें शञ्जता की तलावर से मार डालने की आहा दी। कारण कि वे निर्भय थे और अपवित्र धर्म के (माननेवाले) थे ॥३॥ (उनमें से) एक स्त्री ने कहा कि में हातिम की 'पुत्री हूँ। इस विख्यात शासक से लोग मुभे याहले (अर्थान छोड़ लें)।

हे मान्यवर महाशय मेरे ऊपर छपा कीजिये क्योंकि मेरा पिता (बढ़ा ही) छपाछु था ॥५॥

पत्रित्र विचार वाळे पैगम्बर की आझा ले (छोगों) ने उस (छो) के हाथ और पाँग से जड़ीर खोळी ॥६॥

उस जाति के होष छोगों पर उन्होंने तलवार खींच छी। इस उद्देश्य से कि निःसंकोच होकर रक्त की धारा वहाव !!!! नलवार चलाने चाले से (उस) स्त्री ने कहा। "सदके साथ मेरी गर्डन भी मारिये ॥८॥

केंद्र से छूट जाने में में मरोब्दत नहीं देखती कि में श्रकेली (छूटी रहूँ) और मेरे साथी फन्दे में (वैंथे रहें )" ॥६॥

रोती हुई (वह लड़की) अपने तयू वंशीय भाइयों के लिए यही कहतीथी। उसकी आवाज मुहम्मद साहय के कान तक पहुँची ॥१०॥

(मुह्म्मद साहव ने) उस जाति को छोड़ दिया और उस स्टब्की को (दूसरी बस्तु भी) प्रदान की।

(पैग्म्बर ने कहा) कि मूछ तत्व कभी दोप युक्त नहीं होता है। यह तो मूछ कथा हुई इस कथा में निम्नोक बातों का चर्णन है:—

(१) तयू बंशीय लोगों के पास पैगम्बर साहब ने मुसलमान बनने की आक्षा भेजी थी जिस आहा को उन्होंने अस्वीकार किया।

इस पर उचित तो यह था कि मुहम्मद साहव चुप रह जाते अथवा पता लगाते कि किस कारण वे मुसलमान होना नहीं चाहते, उसके अनुसार जैसा उचित समझते वैसी न्यवस्था करते। यदि उनको अपने पैतुक धर्म पर पूर्ण विश्वास था तथा इस्छाम धर्म उनके हृदय को आकर्षित करने में असमर्थ था तब तो वेचारों का कोई दोष नहीं था। और किसी विशेष धर्म पर विश्वास नहीं करने में दोष ही क्या है। प्रत्येक मनुष्य को इस विषय में स्वतन्त्रता प्राप्त है। हाँ धर्म प्रचारक को चाहिए कि ऐसे छोगों को समझाने का यत्न करें। उनकी बुद्धि को तार्किक युक्तियों से तथा उनके इदयों को प्रेम पूर्ण व्यवहार से अपने सिद्धान्त की ओर आक-र्वित करें, इस पर भी यदि लोग न मानें तो क्या किया जाय । इस कार्य के लिये सदाचारी तथा कोमल हृदय के उपदेशक नियक करने चाहिये। मुहम्मद् साह्य ने यह सव कुछ नहीं किया, चूं कि वे मुखलमान नहीं हुए अतः कुरानी आज्ञा के अनुसार—

(२) इज़रत ने उनके पास एक सेना प्रेरित की जिन्हींने विहिन्त का शुभ समाचार तथा दोजल का भय उन्हें दिखलाया। इस सेना के प्रेरिन करने ही से मुहम्मद साहव की धार्मिक स्पिरिट का पूरा पता लग जाता है। उनको पता था कि इस्लाम किसी की शुद्ध को अपनी ओर खींच नहीं सकता और न किसी के हृदय ही पर इसका सिक्का जम सकता है। वस

अवार का एक मात्र उपाय तलवार ही है। वश वहता तो आजकल के मुसलमान भी तबलीग धर्म (प्रचार) के लिये मार्ग का अवलम्बन करते!

इन फौजी आदमियों ने जाकर वहाँ क्या किया ? न कहीं व्याप्यान दिये न लंकचर दिये और न उस जाति में छोटी छोटी पुस्तक ही वितरण की वरन्

ं३ तय् चंशियों में ले एक अत्थे को तलवार का भय दिखला कर केंद्र कर लिया। बहुत अच्छा किया। परन्तु उन्हें एक बार अवलर तो दिया जाता कि वे इस्लाम धर्म के सिद्धान्त को बिनारें पर जहाई। स्पिरिट ने इजाजत नहीं दो।

(४) सुहम्मद साहेय ने इन्हें फ़रूल करने की आहा देवी इचोंकि उनका धर्म अपविच था और वे निभय थे।

यात तो ठीक ही है, इस्लाम के सिवाय संसार के सब धर्म अपवित्र ठहरें ! हुरान की भी यही आज्ञा है ।

'व मन व वनगे गैर इस्लाम दीनन फलय्यु कुंबल मिनहो व होव फील आखरेने मिनऽल खासेरोन ।' (सुरवे अल इमरान )

अर्थात् इष्लाम के अनिरिक्त जो कोई किसी अन्य धर्म का अवलम्बन करता है उससे कुछ क़वूल न होगा और वह पर काल में घाटा उठाने वालों में से है।

वस उस जाति पर तलवार चलाने की आज्ञा देने में मुह-ममद साहब ने कोई अनुःचित नहीं किया। पर सममदार मुसल-मानों को पक्षपात रहित होकर विचारना चाहिये कि यदि देसाई वा यहूदी आदि मतावलस्वी भी अपनी पुस्तक के आधार पर यह मानें कि उनके धर्म के अतिरिक्त इस्लाम आदि धर्म अपवित्र हैं (जैसा कि अब भी मानते हैं ) अतः इन पर तलवार चलाना चाहिये और वलात्कार पूर्वक इन्हें अपने धर्म का अनुयायी बनाना चाहिये तो क्या मुसलमानों का हृद्य इस अन्याय को सहन करने के लिये राजी है ? कदापि नहीं पुनः इतर धर्मावलम्बयों पर बलात्कार करना मोहामद साहेव तथा उनके अनुयायियों को कहाँ तक उचित था ? इस बात का विचार स्वयं समझदार मुसलमान अपने दिलों में करें।

सभ्य जगत का नियम है कि युद्ध आदि में भी अवलाओं पर अत्याचार नहीं किया जाता और जब वे वेचारा शांत पूर्वक अपने घरों के कारवार में निमम्न हों तो उन्हें गिरफ्तार करना तथा उन कोमलाक्षिनियों के हाथ पांच में कठोर लोहे की जञ्जीर वांघना सो भी इसलिये कि वह अपने पैतृक धर्म को जो उन वेचारियों के रगोरेशा में प्राण के सदश ओतप्रोत है परित्याग कर एक ऐसे धर्म को स्वीकार करने के लिये विवश हों जिसे उनके हृदय स्वाकार न करते हों, मजुष्यता की सीमा को उल्लंघन करना है । यह लड़की जिसपर यह अत्याचार किया गया कौन थी ? यमन देश के जगत विख्यात दानी तथा परितकारी पुरुष हातिमताई की पुत्री थी। उसने रिहाई के लिये प्रार्थना तो की, परन्तु धन्य है कि इसलाम धर्म स्वीकार करने पर राज़ी नहीं हुई। अन्त में उसके पिता का नाम सुन-

कर मुहम्मद साहब ने भी आशा दो कि उसके द्वाथ पांव से जञ्जीर खोल दी जावें।

अपने पिता के पुराय प्रभाव से वेबारी कृत्ल होने से वर्चा । परन्तु हजरत मुहम्मद ने

(६) रोप तयू वंशियों पर तलवार चलाने की आजा दे दी। कारण कि वे भी अपनी बहिन के सहश मुसलमान होना नहीं चाहते थे।

इस समय इस छड़की के समक्ष एक रोमाञ्चकारी दृश्य उपस्थित हुआ कि वह अपनी आंखों के सामने अपने समस्त भाइयों तथा सम्बंधियों के गले पर तलवार चलती हुई देखें क्या यह दृश्य उसके लिये अपनी भावी मृत्यु से भी अधिक करंजेको कम्पायमान करनेवाला नहीं था? क्या हातिम जैसे परोपकारी पुरुप की पुत्री की आंखें इस घोर दृश्य को अवलोकन करना सहन कर सकती थीं? कदापि नहीं; पैत्रिक रक्त ने नस नाड़ियों में जोश मारा अपनी प्राण रक्षा उसके लिये विद्वल हो गई। एक सच्ची बीर नारी के सदश जल्लाद के पास आकर रोदन करती हुई कहने लगी—

(७) महाशय ! मेरा हृद्य इसे सहन महीं कर सकता कि मैं अके ही तो अपनी जान बचा लूं और मेरे बन्धु वान्धव अकी में जकड़े हीं और इस द्यामें उनके गले पर तलवार चलाई जाय और हातिम की पुत्री की आंखें इस हृद्य की देखें। अतः कृपा करके मेरी गईन पर भी तलवार चलाइयें कि आतमा की शानित प्राप्त हो।

उस लड़की के मुख से निकले हुए इन हृद्य विदारक शब्दों ने मुहम्मद साहव के कठोर हृदय को भी कम्पायमान कर दिया और लिंकत हो कर उस लड़की के पुण्य प्रभाव से उस जाति के गले पर तलवार चलाने से बाज रहे। मुहम्मद साहव ने वहां एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की होगी। परन्तु शोक कि उन्होंने जीवन में उसका पालन नहीं किया, जैसा आगे के लेखें। से विदित होगा।

कहाँ हैं वे मौलवी ? आवें और आँखें खोलकर पढ़ें कि क्या तय्वंशियों पर फोज मेजना कोई राजनैतिक युद्ध था ? क्या तय्वंशिय लोगों ने हजरत मुझमद के राज्य पर आक्रमण किया था ? जिलके कारण हजरत उक्त कार्रवाई करने पर विवश हुए ? कदापि नहीं । इसका एक ही कारण है कि मुझमद साहव के सिद्धान्त इतने युक्तिहीन थे जिसे किसीकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती थी । अतः उन्होंने तलवार को ही धर्म प्रचार का प्रधान साधन समझा और अल्लाह मियाँ ने भी अपने पैगम्बर की पुष्टिम उनके इच्लाजुकूल आयत आसमान से उतारना प्रारम्भ कर दियाजिस कअनेक नमूने पाठकें कि विवारार्थ उद्दुष्ट्वत किये गये हैं

## अरबवासियों की असंगठित अवस्था और हजरत मुहम्मद का धर्म के नाम पर बजात्कार

इज़रत मुहमाद साहव तथा उनक अनुयायियों के हदयों में }

अपने सम्प्रदाय के फैलाने के लिये कितनी उच्चे जना थी इसका अनुमान आपने प्रथम लिखे हुए प्रमाणों से कर लिया होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस समय अरव की भूमि में हज-रत महम्मद साहव ने अपने नूनन सम्प्रदाय का प्रचार करना आरम्भ िया था उस समयअरव की सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था अत्यन्त ही गिरी हुई थी, वहाँ के मनुष्यां में मनुष्यत्व की बहुन कमा थी, वे जङ्गली पशुश्रो के सहरा जीवन व्यतीत करते थे तथा लूट मार करना जीविका उपार्जन का उनका एक प्रधान साधन था। इस कारण अधिक समय उनके परस्पर लड़ने ही में प्रतित होता था। उनमें न तो कोई जातीय सङ्घठन ही था और न धार्मिक एकता थी। हज़रत मुहम्मद साहव ४० वर्ष की अवस्था तक तो आसपास के प्रदेशों में न्यापार आदि के निर्मत्त सैर करते रहे जिससे उन्होंने बहुत हुछ अनु-भव प्राप्त किया और ४० वर्ष की अवस्था में अरवितवासियों को ए ह धः विक वन्धन में संब्रधेन करने की चेशा की, पग्नत यह वड़ा ही दुस्तर कार्य था। किसी अन्य साधन को उपयुक्त न पाकर उन्होंने तलवार को ही वडा उत्तम साधन समझा. क्योंकि इसके द्वारा लोग भय से शीव उनके शण्डे के तले एकत्र हो जायँगे और वसे मनुष्यों में सदुपदेश द्वारा प्रचार करना सरळ नहीं था। जङ्गळी तथा वहशी जातियों में सद्धर्म का प्रचार करना बहुत ही तपस्या का काम है। हाँ मार्गिट कर उन्हें अधीन 'करना तथा किसी सम्प्रदाय पर छे आना

आसानी से हो सकता है, परन्तु इसका भावी पर परिणाम वहुत हो बुरा होता है। अरव-निवासियों की इस शोचनीय अवस्था का चित्र उई भाषा कं महाकवि हाली ने वहुत उत्तम खींचा है. जिसं पाठकों के श्रवलोकनार्थ उद्भृत किया जाता है:—

(देखिये मोसहस हाली):—चलन उनके जितने थे सव वहिंग्याना । हरएक लूट झार मार में था यगाना ॥ फसारों में करना था उनका ज़माना । न था कोई कानृन का ताजि-याना ॥ वह थे करलो गारत में चालाक ऐसे । दुरिन्दे हो जंगल में वेवाक जसे ॥१॥ न टलते थे हरगिज़ जो अड़ वैठते थे ॥ सलमते न थे जब भगड़ वैठते थे । जो दो शख्स आपसमें लंड़ वैठते थे । तो सदहा कवीले विगड़ वैठते थे ॥ सुलन्द एक होता था गरवां शरारा । तौ उसमें भड़क उठता था मुक्क साग वह वक और तगलबक्की वाहम लड़ाई । सदी जिसमें आधी उन्होंने गवाई ॥ कवीलों की कर दी था जिसने सफाई।

श्र मा में यह युद्ध हरव बस्स के नाम मे प्रिन्द है। उसका प्रारम्म इम प्रकार हुआ कि किमी मनुष्य का कट खेन में चला गया। ऐत वंश्वी की ने ने अपने खेत में चाते हुए देख कर मागा। इम पर कुद्ध होकर कट वाले पुरुप ने उम की की छाती काट ली। वम इसी वात पर मन् ४९४ ई० से ५२५ ई० तक बराबर युद्ध रहा। प्रथम वह युद्ध चनर के बराने तथा तगलब के घराने वालों में चारम्म हुआ परन्तु धीरे धीरे अरब के समस्त घराने इसमें सम्मिलित हो गये। और आरम्भ सेलेकर जनत तक खता सहस्र मनुष्य मारे गये।

थी एक आग हरस् अरव में लगाई॥ न सगड़ा काई मुक्ती दौलत का था वह। किरश्मा इक उनकी जहालत का था वह॥३॥ इसी तरह एक और खूंरेज वेदा। अरव में लकव हवें वाहिसां है जिसका॥ रहा एक मुद्दत तक आपस में बरपा। वहा खूनका हर तरफ़ जिसमें दरया॥ सबब इसका लिखा है यह असमई ने। कि घुड़्दोड़ में चीन्द्र की थी किसा ने॥४॥ कहीं था मबेशी चराने में भगड़ा। कहीं पहिलं घोड़े वढ़ाने प भगड़ा॥ लवेजू कहीं आने जाने पे भगड़ा॥ कहीं पानी पीने पिलाने पे भगड़ा गुंही रोज होती थी तकरार उनमें। युंही चलता रहती थी तलवार उनमें॥ जो होती थी पेदा किसी घर में दुखतर। तो खाफे समातद सबेरहन माद्र ॥५॥ फिरे देखना जब थी शोहर के तेवर कहीं जिन्दा गाड़ आती थी उसकी जाकर॥ वह गोद पेसी नफरत से करती थी खाली। जने साँप जैसे कोई जनमेवाली॥ ६॥

इस प्रकार के छड़ाके और झाड़ालू पग्न सम्पत्ति रखने काले छोगों में हजरत मुहम्मद साहव ने प्रचार प्रारम्भ किया।

† अरव देश में यह लड़ाई सन पहट ई॰ से सन ६३१ ई॰ तक अरी रही। वाहिम नामक एक घोड़ा था, घुड़दोड़ में वह झागे बढ़ा वाहता था एक पुरुप ने बसको हिसकरा दिया। बस, इतनी ही बात पर इतना बड़ा घोर युद्ध हो पढ़ा कि इस युद्ध में धराने के धराने कट अरे। इस युद्धका अन्त वस समय हुआ। जब वनमें से कितने बराने के लोग मुसलमान बनने लग गये थे।

भला यह कितना फठिन था कि नीधी बातों ने समझा बुझाकर उन्हें इस्लाम धर्म पर लाया जावे। अतः 'जैसे के साथ तैसा' कहावत के अनुसार उन्होंने तलवार को दीन-प्रचार करने का वढ़िया साधन बनाया जिसमें उन्हें सफलता प्रात हुई । हत्तरत महम्मद साहव के हृदय में अपने सम्प्रदाय के प्रचार करने की अग्नि घधक रही थी. वे चाहते थे कि उनके जीवन काल ही में समय अप्य मुजलमान वन जाय तथा अप्य में सिवाय मुसल-मान के कोई रहने न पावे। उनका हृदय इप वात को पसन्द नहीं करना था कि अरव की भूमि में दो प्रकार के सम्प्रदाय मानने वाले लोग विद्यमान रहें, बग्न् उनके विचार में एक स्थान में दो सम्प्रशय मानने वालों का निवास करना ठीक नहीं था. अनः येन केन प्रकारेण इतर सम्प्रदाय वार्लो को मुसलमान वनाना आवश्यक ही था, सुनिये इस विषय में स्वय हजरत मुह-मार साहव का कथन है:-( दे खेये हदीस मिश कान शरीफ़, खण्ड ३, किताबुल जहाद, वाबुल जज़िया अध्याय २):—

"वभन् इन्न अवास कृष्ठ कृष्ठ रस्त्विछाहो सल्छाहो अलैहे वसञ्जम ला तसलहा किंग्लतानो फील अर्जे वाहेद्दिन व लैस अल्लसुसलिमे जज़यतुन रवाहो अहमद वित्तिमिज़ी व अब दाऊद"

अर्थात् अवास के पुत्र का कथन है कि हज़रत सुहम्मद साहव ने कहा कि किसी एक देश में दे किवले (उपासना के मन्दिर) का रहना ठीक नहीं है और मुसलमानों के लिये जिज़या कर नहीं है। इस कथा को अहमद, तिमिज़ी तथा अबु दाऊद ने वर्ण किया है।

इज़रत मुहम्मद साहव के कथन का अर्थ स्पष्ट है। उनके मतानुसार यदि किसी देश में इस्लाम का कुछ प्रचार हो जावे और मुसलमानों ने वहाँ एक उपासना मन्दिर बना लिया हो तो पुनः उस देश में किसीइनर सम्प्रदाय का मन्दिर नहीं रहना चाहिये। न तो वहाँ कोई गिर्जाघर ही रह सकता है और न वहाँ कोई हिन्दुओं का मन्दिर ही रह सकता है । आज कल जो मुसलमान इस वात का आन्दोलन करते हैं कि मसजिदों के सामने से कोई हिन्दू वाजा वजाते हुए जलूस न निकाला करें वह इसी स्पिरिट का परिणाम है। यदि इस समय मुसलमाना का वश चलता तो अवश्य वे इस वात की चेप्टा करते कि जिला शहर वा जिस याम में मुसलमानों की मसजिद हो वहाँ हिन्दू मन्दिर नहीं रहता चाहिये। इस हदीस के भाष्य में मौलाना अन्दुल हकू मुहम्मद् पर नहीं करना चाहिये। परन्तु मोहिंदस साहव इसे मुसलमानों के लिये अपमान सुचक समझते हैं अतः मुहम्मद के कथनांतुसार उन्हें उस देश में नहीं रहने का राय देते हैं। पर यह कर औरों के लिये अपमान क्यों नहीं समझना चाहिये। वास्तव में यह श्रपमान सुचक है, जिसे मोहाहेसे देष्टलवी ने स्वीकार किया है। अतः पाठक समझ सकते हैं कि हजरत मुहम्मद् साहव के कथन में जितना पक्षपात है उससे कहीं अधिक पक्षपात उनके भाष्य कत्ती महाशय के लेख में है।

## इतर धर्मावलंबियों को मुसलमान न होने से देश निकाले का अत्याकार

हजरत मुद्दमाद साहव अवनी धुन क बड़े पक्के थे, मस्ते दम तक वह इसी चेष्ठा में रहे कि इसलाम से इतर धर्माव-लम्वियों को अरव की भूमि से निकाल वाहर करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे समस्त जीवन द्त्तचित्त रहे। जहाँ शिक्त बढ़ा कि अपनी धुन में लग गये। अरव में शिक्तिशाली हो जाने पर तो उन्होंने अरव के इतर धर्मावलम्बियों के लिये नियम हो बना दिया कि चाहे तो वे मुसलमान हो जायें चाहे देश से निकल जायें। देखिए इसी आशय की एक हदीस किताव मिशा कान शरीफ, किताबुल जिहाद, बाव इखराजुल यहुद, मिन ज़जीरित ज्ञारव के अध्याय १ में इस प्रकार है—

"अन श्रवी होरैरते काल वैनना नहनी फील मसजिदे खर-जन्नवीयो सहरहराहो अलैहे वसहलम् फनाल अवनरक् पछा यह-देफ व्यंजना मअहहरत्ता जेना वेतल महरासे फन मन्नवीयो सहल-हत्ताहो श्रलेहे वसहलम् फनाल या माशर यहूदऽसलम् इनसलम् इ आलम् इअनऽलअरज लिल्लाहे व लेरस् हे ही व इन्नी ओरी दो अन अजलैकुम मिन हिज़्हील अर्जे व मन व जद मिनकुम् बे माल ही शच्यन फयवम्ह्र-मुत्तफ़िक अलैहे।"

अर्थात अवृ होरैरा का कथन है कि जिस समय हम लोग मसजिद में थे (उस समय) मुहम्मद साहव (घर) से बाहर आये और कहा उठो और यहदियों की ओर चलो। इस पर हम लोग उनके साथ वाहर आये और एक पाठशाला में पहुँचे (जो यह दियों की थी) तो (यहाँ पर) मुहम्मद साहव खड़े हो गये और कहने लगे कि हे यह दियों के जत्थेवालो ! तुम लोग मुसलमान वन जाओ जिससे शांति पूर्व क रह सको और जान लो कि तिक्वय यह पृथ्वी अल्लाह और उसके रस्ल (मुहम्मद) के लिये है और निक्वय पूर्वक में चाहता है कि तुम्हें इस सूमि से निकाल डालूँ अतः जिनके पास कुछ माल असवा है है उन्हें नाहिये कि उने विको कर हैं "।

इस पर टीका टिप्पणी करने की काई आवश्यकता नहीं।
उपर्युक्त कथन से तो एक साधारण बुद्धि का मनुष्य भी समझ
सकता है कि लोगों को मुसलमान बनाने के लिए बाध्य किया
जाता था। सोचने की बात है कि जिन यहनी वेचारों के अरव
की भूमि में घर होंगे जिनके बाप नादों ने अपने परिश्रमने धन
सम्पत्ति कमा कर उस देश में अपनी सन्तानों के जीवन निर्वाह
करने के लिए साधन एक जिन कर दिये हों तो ऐसे लोगों को केवल
इस अपराध पर कि उनकी आत्मा उन्हें मुसलमान होने के
लिए नहीं कहती अतः वे अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर बाध्य
किये जायें। क्या यह बाध्य करने की बात नहीं है कि "हे यहदियो ! चाहे तुम मुसलमान बन जाओ अथवा श्रपना सामान
आदि उठाकर अपनी मातृभूमि तथा घरवार को छोड़ कहीं
अन्यत्र चले जाओ" मातृभूमि को छोड़ना कीन चाहेगा, देश
निकाले के दण्ड को कीन सहन कर सकेगा, अतः लाचार

होकर सुसलमान बन हो जाना होगा । करवना कीजिये कि यदि विटिश सरकार, जिसके हाथमें इस समय महताशक्ति है, अपनी हिन्द्स्तानी प्रजासे यह कहे कि तुम छोग सब कि देवयन वन जाओ नहीं तो हिन्दुस्तान छोड़कहीं इतर देश में चले जाओ तो क्या ऐसी कार्यवाही हमारी सरकार की किहिबयन धर्म फैलान के लिए बलारकार नहीं होगा ? और यदि मुसलमान इसके समाधान में ऐना कहें कि चूं कि हजरन मुख्यद साहद अरव को मुसलमान देश बनाना चाहते थे और एक हद तक बन भी गया था अनः उतके लिये यह उचित था कि इनर धर्माव-लग्वियों को वहाँ वसने न दें तथा जो पिहले से वसे हुए हैं उनका वहाँ से निकाल दे नो हम ऐसे मुमलम न भाइयों से पूछते हैं कि करपना करो कि इस समय इङ्गलैण्ड द्वीप क्रिश्चियन देश है इस लिए यदि वहाँ की सरकार यह कानून पास कर दें कि उस देश में किदिवयन के अतिरिक्त और कोई न दसने पावे तथा इतर धर्मावलम्बी जो वहाँ लाखें वर्षों से पीढी दर पीढी वहाँ वसे हुए हैं वह इझलैंग्ड से निकल जायें, अन्यथा किश्चियन वन जार्ये तो ऐसी दशा में हम मुसलमान भाइयों से पूछते हैं कि वे अपने हृद्यों पर हाथ रख कर कहें कि क्या वे ऐसे कार्य्य को घोर अन्याय तथा वलाकार नहीं समर्के ने और क्या ऐसी कार्यवाही को उनकी आत्मा शक्ति का दुरु खोग करना नहीं वतलायेगी ? अवश्यमेव यह शक्ति का द्रहरयोग तथा चलात्कार है जिनके द्वारा दीन इसलाम अरव तथा इतर देशों

में प्रचार हुआ। जीवन पर्यन्त ह तरत मुहम्पद साहेय दोन कें प्रचार के छिए नियं हों पर बहारकार करते रहे तथा मन्ते दम भी अपने अनुगयियों को उसी कार्य को स्थिर रखने के लिए उपहेश कर गये जिसके परिणान स्वक्तर संसार में इसलाम कें प्रचार के लिए प्रचार के लिए प्रचार के लिए एक की निर्णं गहाई गई।

## हजरत साहब की घोर वसीयत श्रौर खलीफा उमर की ताली

देखिये मरते समय हज़रत ने क्या वसीयत की है । देखिये मिशकात रारीफ उपरोक्त हदीस के आगेवाळी हदीस)ः—

"अन इन्न अवास रज़यहलाहो अब होमा अन्न रस्त्रहलाहो अलेहे चसन्लम् अवसय वसलासतिन काल अखर जुलमुशरे कोन वे ज़ज़ीरतिव अर्वे हत्यादि"

अर्थात् अवास कं पुत्र का कथन है कि हज़रत मुहम्मद् साहव ने मरते समय तीन वात की वसीयत की । उनमें से एक तो यह थी कि जो उन्होंने कहा कि मृत्तिंयुजकों को अरव के झीप से वाहर निकाल दो"—इत्यादि

इसी प्रकार की एक इदीस (कथा) मुस्लिम ने भी अपनी किताव इदीस मुस्लिम मिशकात् दारीफ़ के उपरोक्त कथा के आगे उद्धृतं की है। यथाः—

'अन जाविर विन अन्दुल्लाहे काल अख़वर नी उमहन विनऽल्खतावे अतहुसमेश रसुल्लाहो अलेहे वसल्लम् यक्लो लक्षसरोज्ञन्नऽल यहूदेवऽन्न सारा मिन जन्नी रतिल अर्वे हत्ताः. ला अदओ फीहा मुसलेमन।

अर्थात् अब्दुच्लाह के पुत्र उमर ने मुक्ते बनलाया कि उन्होंने हज़रत मुहम्मद साहव को यह कहते हुए सुना था कि निः-सन्देह में यहूदियों और ईसाइयों को अरब के द्वीप से निकाल बाहर करूंगा यहां तक कि इसमें मुसलमानों के अतिरिक्त और कोई रहने न पावे।

उत्पर की दोनों ह्हीसों (कथाओं) से जाना गया कि जीवन भर तो हज़रत मुहम्मद साहब अरव से यहूदी तथा ईसाइयों के वाहर निकालने की चेष्टा में रहे तथा मरते दम तक अनुयायियों को वसीयत कर गये कि मुत्तिषू को को इस देश से निकाल दिया जाय, हां यदि ये मुसलमान हो जायें तो वे अरव में ठदर सकते हैं।

मुसलमानों के इतिहास के पढ़ने से विवित होता है कि इज़रत मुहम्मद साहव के पश्चात उनके अनुयायियों ने ठीक उनके आदेशानुसार कार्य किया जैसा कि मिशशरीफ़ की उप-राक्त वान के तीसरे अध्याय में वर्णन है। यथा :—

'अब इब्न उमरिन रज़यल्लाहो अनहोमा अन्न उमरिवनऽ लखे ताचे अजलयऽल यहूद वडकसारा मिन अजिंडल हेजाज व कानग्सुलुल्लाहो सलल्लाहो अलेहे वसल्ल मलम्मा ज़हर अला अहले ख़ैवरिन अरादअंडय ख़रोजुऽल यहूद मिनहो व कानितऽल अर्जो लम्माजहर लिल्लाहे व लेरस्ले ही व लिल मुसलयीन फसअळऽळ यहूदो रसुळल्ळाहे सळळापो अळहे वसल्लम अटय-तरो कहूम अळाअंच्यतफुऽल्अमल वलहुम निस्फुस्समरे यकाल रसुळुल्लाहो अलैह वसल्लम न करो कुम वलानालक मारोता फऽक़रऊऽहत्ता अजल हुम उमस्म फीपमारते ही, प्लातिमाय व अरीहाय"

अर्थात् उगर के पुत्र का कथन है कि ख़ेतात वेटे उमर ने यहित्यों और ईसाइयों को हेजाज की भूमि से बाहर निकाल दिया था और जब हजरन मुहम्मद साहब ने खैबर के निवासियों पर जब प्राप्त किया था नो उन्होंने इच्छा की थी कि यह दियों को वहां से निकाल बाहर करें। क्योंकि जो भूमि जीत की जाती थी वह अल्लाह, रस्, तथा मुसलमानों को हा जाती थी। इस पर यह दियों ने हज़रन मुहम्मद साहब से निवेदन किया कि उनको उस देश से निकाला न जाबे, बरन इस शर्च पर रहने दिया जाबे कि जो कुछ खेती द्वारा प्राप्त करें उसका आधा मालगुजारी दिया करें। इस पर हज़रत मुहम्मद साहब ने कहा कि हम यह शर्व खोकार करते हैं और जब तक हमारी इच्छा होगी तब तक हम तुम्हें इस भूमि में रहने हेंगे (अर्थात् जब हमारी इच्छा होगी तब तक हम तुम्हें इस भूमि से निकाल सकेंगे।

अपने पिछले लेखों में में अनेक प्रामाणिक लेखकों और विद्यानों के उद्धरण देकर यद दिखा चुका हूँ कि इस्लाम धर्म किस प्रकार उसको न मानने और न स्वीकार करने वालों की इत्या करने तक की आज़ा देता है और इस सम्बन्ध में उसकी

शिक्षा कितनी अनैतिक. सदाचारहीन तथा मानव धर्म के विरुद्ध हुहै। खामो श्रद्धानन्द जी की हत्या का कारण कुछ भी हो पर इसमें सेंदेह नहीं कि इस्लाम की शिक्षा इस प्रकार की हत्याओं के लिये मुसलमानों को प्रोत्साहन देती है। वीसवीं शताब्दि में, सभ्यता क युगर्मे, इएलाम की इस शिक्षा को रहते देना या उसका प्रचार करना संसार की शान्ति के लिये कहाँ तक उचित होगा यह सोचना मु तलमानां का ही नहीं सब मनुष्यां का आवश्यक कर्तव्य है। मुझे इस्लाम से कोई वैर नहीं और न मैं इतना धर्मान्ध है कि उसे सुफ्त बदनाम करना चाहता हूँ। पर हाँ वर्त-मान ।हेन्द्र मुस्लिम भागड़ेां और विशेष कर खामा जी की हत्या के बाद प्रत्येक विदार शांल भारतवासी का यह कर्तृन्य हो जाता है कि वह सोच कि ये अनर्थ क्यां होते हैं। इसी भाव और कर्तव्य सं प्रेरित होकर मैंने यह पुस्तक लिखी है। देश के समझदार नेताओं और मुजलमानी से मेरानिवेदन यह है कि वे रोग की जड का पता लगायें और धर्म के नाम पर किये जाने वाले अनर्थों को रोक कर बुद्धि वाद का प्रचार देश में करें। इसी में देश और इस्लाम दोनों की भलाई है। अन्त में इस्लाम की शिवा के सम्बन्ध में कुछ और मुख्य मुख्य मुसलमान और अंग्रेज इतिहासबेत्ताओं की समातियों को देकर अपने छेख को मैं समाप्त करता हैं। ये संसातियां में इसो लिये दे रहा है कि जिससे पाठक यह जान जायें कि इस्लाम की शिक्ता के सम्बन्ध में मेरी ही नहीं बरन संसार के अतेक विद्यानों का यही मत है।

आर्थर गिडमैन साहव एम. ए. (Arther Gilman M. A.) अरव के अंग्रेजी इतिहास में लिखते हैं कि मुहम्मद ने मका, पर अधिकार जमाते समय अपने श्रमुयायिओं से कहा कि—

Fight! fight! Let no idolateth perform the pilgrimage. Keep no faith with them. Kill them by fair means, beguile them by stratgem, disegard all ties of blood, friendsnip and humanity Sweep the unbelievers from the face of the earth in the name of Alfah and of the Prophet

श्रथं — लड़े। ! लड़े। ! लड़े। ! किसी काफिर को तार्थयात्रा मत करने दो । उनसे ईमानदार्रा का वर्ताव मत करो, चाहे तो काफिरों को साधारण रीति से मारी और चाहे कपट से वहका कर मारा । उनसे खून का मित्रता का और मनुष्यता का सम्बन्ध छेड़ दे। अल्लाह और रसून्न के नाम पर काफ्रों का नामोनिशान दुनिया के परदे से मिटा है। ।

मुहम्मद साहय तथा उनके नये धर्म के सम्बन्ध में सैयह सुहम्मद छतीफ़ ने "पड़ाय का इतिहास" नामक पुस्तक में निम्न प्रकार से लिखा है।

"The religion of Islam was founded by Mohanmad, an Arabian of the tribe of Quraish, who announced to his countrymen a Divine revelation which he was commanded to promulgate with the Sword. Mohammad called the latent passions and talents of the arabinto activity and animated them with a new spirit Armed with the Quarn and the sword and supported by the

enthusiastic ardour of his followers Mohammad waged a war with the civil and religious institutions of the world, and introducing new politics and new manners changed the political and moral condition of things. Mohammid propagated his religion by the sword. 'The Sword' 'Said he is the Key of Paradise and Hell' History of the Panjab by Said Mohammad Latif.

( कुरेंश जाति के मुहम्मद नामक एक अरव निवासी द्वारा इस्लाम् धर्म का प्राडमीव हुआ, जिसने अपने देशवासिथों से कहा कि यह धर्म उसे ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है। उसने तलवार के ज़ोर इस धर्म के प्रवार की आज्ञा दी है। मुहम्मद ने अरव निविध्यों की गुप्त काम वासनाओं और शक्तियों को नवीन जीवन से सञ्चारित कर दिया इस प्रकार कुरान और तलवार से सुसक्जित मुहम्मद ने अपने अनुयायियों के उत्साह के बल पर, संसार के सब धर्मों और राज्यों से युद्ध ठान दिया और नई नीति और चालों को जारी करके राजनींनि और इख़लाक में बहुत बढ़ो तबदीली पैश कर दी। मुदम्मद ने 'तलवार'' द्वारा अपने धर्म का विस्तार किया। वह कहा करता था, ''तलवार'' स्वर्ग और नर्क की कुझी है।) सैय्यद मुहम्मद लीक हारा प्रणीत ''एकाव के इतिहास'' से उद्धृत।

Finally, a simple creature, not far from primitive animality a Barbarian. Such is the man who has conceived Islam and who by the strength of his arm and the sharpness of his sword has carved out of the world this Musalman Empire,

—Andre Servire-

सागंश "पक साधारण मनुष्य प्रारंभिक पशुना के वहुत निक्ट, अर्थात् एक जङ्गळी पेसा न्यक्ति है जिसके बाहु के वळ और तळवार की तेज़ धार से इस्लामा सलतनत को संसार में कायम किया।" पण्डी सरवीयर)

Islam therefore, o ves its birth to the hostility between Necca and Medinu Its first manifestations were acis of hostility against Mecca, and the achesion of Yathreb (Medina) to the new faith was it spir d by policy rathor than leligion-Mohammad was received at Modina with with sympathy because was the enemy of Mecca' Andre Servior,

इस लिए, इसलाम धर्म का जन्म मक्का और मदीना के विरोध के कारण हुआ। इसका आरम्म मक्का के विरद्ध किये हुए कार्यों द्वारा हुआ। एधव (पानी मदीना) के लागें को इस नये मज़हव की तरफ किसी मज़हवी जज़वे ने नहीं विक हिकमत अमला ने रागिव किया। मदीना में मुहम्मद के साथ केवल इस लिये सहानुभूति दिखाई गई कि वह मक्का का राष्ट्र था। (एण्डी सरवीयर)

"Unquestionably the grand cause of the success of Islam was its use of the Sword. Withoute Islam the Arabs had not been the conquerors of the world, but with out war Islam itself had not been. Here converts are made on the field of battle with the Sword at their throats.

"Tribes are in a single hour convinced of the truth of the new faith, because they have no alter native but extermination."—Murcus Dad.

1

निस्सन्देह इस्लाम धर्म की लफलता का एक वड़ा कारण उसका शस्त्रप्रयोग था। इस्लाम के विना अरव निवासी संसार विजयी कहापि न हो सकते थे; किन्तु विना युद्ध के इस्लाम ही न होता। युद्ध क्षेत्र में गरदनों पर अड़ी हुई तल्वारों के वल से धर्म परिवर्तन किया गया है। कितनी ही जातियों को केवल एक घंट में इस नवीन धर्म की सत्यता को स्वीकार करना पड़ा, कारण कि उनके लिए उस समय सर्वनाहा के अतिरिक्त और कोई मार्ग न था। (मारक्स दाद)

"Let those who promulgate my faith enter into no argument nor discussion, but, lay all who refuse odedience to the Law."

"To convince stubborn unbelievers there is no argument like the Sword. Kill the ilolatorswl ereever you shall fird them."

—Wasinton Irving.

मेरे धर्म के फैलाने वालों को चाहिये कि वे इन सिद्धान्तों को न मानने वालों के साथ किसी तरह का मी बहस मुबाहिसा न करें, किन्तु जो धर्म में श्राने से इनकार करें, उन सबकी ; कुल्ल कर डालें।

ज़िहो काफिरों को विश्वास दिलाने का तलवार से अच्छा दूसरा कोई ज़रिया नहीं है। मृत्तिपूजक जहाँ कहीं पाओ करल कर डाला। (वाशिङ्गटन हरविङ्ग)

. "If we look into the Quran, we find many tokens of this uncompromising spirit. (From Kuran)

"When you meet those who misbelive, then strike

off head until you have massacrod then and bind fast the ebonds. (-Sura Bakar)

"Allah promised you man spoils the spoils are Allah's and prophet's. (Snra Inpal)

"How won there be a treat to the idolators, a trety with Allah and His Apostle.

"Take not your fathers not your phretleron for association, they love misbelief and hate the True Faith."

( Arthur Gilman )

यदि हम कुरान पढ़ें तो हमें उसमें दूसरों से विरोध करने वाले भावों से पूर्ण वहुत से स्थल मिलेंगे।

जब तुम काफिरों से मिले।, उनका सिर, काट डाले।, जकड़ कर वाँघ ले। और उनका नाश कर डाले।

अल्लाह ने तुम्हें बहुत सी लूट देने की प्रतिका की है, लूट का माल अल्लाह और रसूल का हक है।

केले हो सकता है सुछह मूर्ति पृजकों से, और अल्लाह और अल्लाह के रस्छ से ?

"अपने वड़ा और साथियों का भी साथ न करो, अगर वह मुन्कर हैं। और सच्चे मज़हब से नफ़रत करते हों।

( आर्थर गिलमैन )